VISHNU-SMRITI

## ॥ विष्णुस्मृतिः ॥

THE

### INSTITUTES OF VISHNU

TOGETHER WITH EXTRACTS

FROM THE

SANSKRIT COMMENTARY OF NANDA PANDITA CALLED VAIJAYANTI',

EDITED

WITH CRITICAL NOTES, AN ANUKRAMANIKA, AND INDEXES OF WORDS AND MANTRAS

RV

JULIUS JOLLY, PH. D.

PROFESSOR OF SANSKRIT AND COMPARATIVE PHILOLOGY IN THE UNIVERSITY OF WURZBURG.

K.U.B.

Dublett

CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS,
AND PUBLISHED BY

THE ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1881.

PK4031 1881

### PREFACE.

The five MSS., which have been used for the present edition of the Vishnu-smriti and of selected portions of its old Commentary, may be divided into three classes.

- 1. V1 = India Office MS. 915; V2 India Office MSS. 1544, 1545; and V<sup>3</sup> = India Office MSS. 1246-48. Each of these three Devanágarí MSS. contains the text of the Vishnu-smriti together with the Commentary of Nandapandita (N.), called Vaijayanti. They are from Colebrooke's collection and appear to have been written in North-India about the end of the last or beginning of the present century. The very numerous clerical errors, omissions and other defects exhibited by them are mostly common to all the three; and as it is tolerably clear that they cannot have been copied from one another, they must at least have been copied, either directly or very nearly so, from one and the same original. Of this rather faulty codex archetypus, V', a neatly written MS, consisting of 596 pages (299 leaves) à 15 lines à 53-56 aksharas, apparently the copy used by Colebrooke himself, would seem to be, on the whole, the best representative; but in several places, in the Commentary particularly, the original readings have been preserved in V2 and V3.\*
- \* The statement towards the end of V1-3, वर्ष विक्रमभाष्ट्रास्थ (v.l. भाखरस्य) १६७६ .. काम्यां केमवनायकस्वयपेराज्ञामवाष्ट्र सृतिविद्योज्याकृतिमाचकार विमलां श्रीनन्द्रममा सुधीः, which has enabled me to fix the date of the composition of the Vaijayantí at 1622 A. D. (see the Introduction to my translation, vol. VII of the Sacred Books of the East, page xxxiii), is fully confirmed by the biographical notices concerning Nandapandita and his family in the Introduction to Mandlik's Vyavaháramayúkha and Yájñavalkya (Bombay 1880).

1. V\*, an excellent Devanágarí copy of the Vaijayantí in the possession of Dr. Bühler, consisting of 476 pages (239 leaves) à 15-18 lines, à 40-48 aksharas, written 'sake 1775 (A. D. 1853) punyagráme,' and corrected throughout. As might be expected from its southern origin, this MS., which was most kindly and liberally placed at my disposal by its owner, differs considerably from V1-8, to which class, in spite of its modern date, it is infinitely superior in correctness nearly throughout, its only important blemish consisting in the fact that the Commentary on chapters VII-XVII, 22 is entirely omitted, while the Commentary on V and VI is defective, and the comments on I and III show also a few lacunae. The genuineness of the corresponding portions of V'-8, which luckily enough are in a tolerably satisfactory condition, is proved by their agreement with the text of chapters I-XVII as given in V4, by their similarity in point of style with the remaining parts of the Commentary, and by the reference which they contain, in the gloss on XV, 9, to an earlier work of Nandapandita. A few other passages which are found in V'-3 but wanting in V4, viz., part of the Introduction and the final portions of those MSS., cannot have formed part of the original work of Nandapandita, as he is repeatedly referred to in them in highly eulogistic terms.

3. v, a Devanágarí MS. of the text only, written sam [vat] 1807 (A. D. 1750), probably at Benares. It was kindly lent to me, together with the three other India Office MSS., by Dr. Rost. This MS. is defective in many parts, very carelessly written, and the least valuable of all, though it is the oldest.

Besides these MSS., I have collated the two hitherto printed editions of the Vishnu-smriti. This collation has led to the result that the second edition (C<sup>2</sup>), published in Calcutta 1876 in Pandit Jibánanda's Dharmashástra-sangraha, is simply a reprint of the first Calcutta edition (C<sup>1</sup>); and that the MS. used for the latter, the evident faultiness of which had long ago determined me to undertake a new edition, must have belonged, on the whole, to the same class as v. A very considerable part of the false

readings, &c., in C<sup>12</sup> has been traced in that MS. Some of them are found in V<sup>1,3</sup> as well, and there are a few other instances of special agreement between C<sup>1,2</sup> and V<sup>1,3</sup>, such as the highly characteristic omission of the greater part of chapter LXXXI, and the equally characteristic interpolation in LXV, 2. This interpolation is clearly due to a piece of the Commentary having crept into the text, and to the same source may be traced nearly all the other interpolations in C<sup>1,2</sup>\*, as well as the far less numerous interpolations which the MSS. exhibit.

The Commentary, which is in most cases a running gloss on every word of the text (T.), has not only enabled me to trace interpolations and omissions, and to establish the general superiority of V<sup>\*</sup> over the two other classes; it has also proved an excellent check on the whole text in V<sup>\*</sup>, which has served as basis for the present edition. In my endeavours to ascertain as nearly as possible the reading commented on by Nandapandita, I have naturally derived much aid from V<sup>1</sup>-3 as well, and even from C<sup>1</sup>, and from v, which latter MS. has clearly been copied like the rest from a copy of the Vaijayantí. The difference between the three classes is nowhere so marked as to constitute them so many different recensions.

Readings opposed to the tenor of Nandapandita's Commentary (C.) have generally been giving in the notes only, the only important exception to this rule being the Vedic Mantras, many of which appear to have been altered and corrupted at a very early period. For amending these I have fully availed myself of the help afforded by the extensive analogous sections of the Kathaka Grihya-satra, and in some cases, by the Vedic Samhitás and by the Brahmanas. The Mantras in XLVIII, 9, 10 have been left as they are, because, though traceable to the White Yajurveda, they may have been remodelled in order to adapt them to the particular sacrificial rite described in chapter XLVIII. Violations of the

<sup>\*</sup> See, e. g., the critical notes on V, 91, 104; XI, 8; XLVII, 2; XLIX, 6; LXIV, 37; LXVIII, 16; LXIX, 3, 5; LXXV, 2, 3.

laws of samdhi have been constantly corrected in the Mantras, but not elsewhere, where they may be viewed as archaisms. The numerous analogous and identical passages in the other lawbooks have been carefully compared, and have occasionally determined my choice between the several traditional readings, but I have very rarely admitted a reading from them, whatever its intrinsic merits, if I did not find it in one of my texts as well, or if it was decidedly opposed to Nandapandita's comment. An equally sparing use has been made of the numerous quotations from the Vishņu-smriti to be found in most other commentaries on law works. Among these, Apararka's Commentary on Yájňavalkya-smriti (Ap.) has been preferentially used, both on account of its comparative antiquity, and because it contains a greater number of quotations from the Vishnu-smriti, than all the other Dharmanibandhas, I know, taken together. Unfortunately Aparárka does not show himself more accurate in making quotations than Hindu jurists generally are, and among the passages taken from the Vishnu-smriti are several which he quotes in confirmation of one doctrine in one place, and in confirmation of a totally different doctrine in another place. Readings found in the works of Aparárka, Vijñánesvara and Jagannátha have been substituted for those given by Nandapandita in four or five cases, the only important one of which will be found in the chapter on debts (VI, 38, 39). It remains to add that in a certain number of mostly quite irrelevant cases Nandapandita's readings have been discarded in favour of readings found in MSS. or prints of one or several among the three classes, simply because the former seemed decidedly less suitable, or less certain, than the latter. But while I had from the first been very distrustful of my own discernment in this respect, a repeated examination of the whole text and commentary has caused me, before sending this edition to the press, to restore the readings apparently guaranteed by the authority of Nandapandita even in several places, where I had rendered different readings in the translation. It is to this cause that the majority among the

corrections subjoined at the end of this Preface (page 7) will be found to be due.

The Critical Notes given under the text will show how the principles explained above have been worked out. They contain all the vv. ll. of the MSS. and of C<sup>1,2</sup> excepting palpable clerical mistakes and misprints, and a few slight omissions, and those among Aparárka's vv. ll. which agree with one of the traditional readings. By quoting all his and his brethren's vv. ll., interesting as they are, the apparatus criticus, already extensive, would have been swelled beyond reasonable proportions.

In making the extracts from the Commentary, which have been added at the foot of each page, I have aimed above all at brevity, giving for the most part no more than what seemed required in order to justify the way in which the more difficult passages have been rendered in the translation, and omitting all the extraneous matter, to which the great bulk of the Vaijayantí, justly called an entire "body or digest of law" by Colebrooke,\* is mainly due. The numerous quotations from other law-books, in particular, have nearly all been left out, because full references to the analogous passages in the Smritis of Manu(M.), Yájñavalkya (Y.), Apastamba and Gautama, all of which are generally accessible through the medium of reliable editions and translations and are very important for a right understanding of the present work, have been given in the footnotes to the translation.

The Anukramaniká has been taken from V\*, with modifications and additions.

The first Index contains all the more remarkable terms occurring in the Vishnu-smriti, especially those terms (including a number of epithets of Vishnu and of remarkable compounds),

<sup>\*</sup> Misc. Essays, II, p. 487.

<sup>†</sup> The Mantras are as a rule not explained by Nandapandita. For some of them Devapâla's interpretations in the Kâthakagrihya-bhâ-shya bave been quoted.

which are either not given at all in the great Petersburg Dictionary, or to which it has become necessary, in the translation and notes, to assign other, or more special, or more closely defined meanings, than those given in that standard thesaurus of Sanskrit words. The upwards of 370 words, of which the Index is made up, will go far to prove that the Vishnu-smriti is perhaps hardly less important for the purposes of lexicography, than for the study of Indian Antiquities.\* The most important among the words contained in the first Index have been communicated by me at various times to Dr. von Böhtlingk, and will be found inserted in their places in the hitherto published fasciculi of his new Dictionary: but it has been thought advisable to annex, at least, as complete a list of this kind as possible to the present publication, as a full Index of all the Sanskrit words contained in the Vishnu-smriti would have far exceeded the limits assigned to it.

The second Index contains the *Pratîkas* of the Vedic Mantras quoted or referred to in the Vishnu-smriti. Those places in the Samhitâs and other Vedic works, where the entire Mantras in question may be found, have been indicated in the Notes to the Translation.

\* The new meanings which have been asigned in the translation to a certain number of terms in the final and introductory and two or three other Vishnuitic chapters, might perhaps seem far-fetched and objectionable from an European point of view. But their correctness is warranted by the authority of Nandapandita, S'añkara, Sáyana, Devapâla and other native commentators, whose statements have particular weight for the interpretation of such modern and highly artificial compositions as the Vishnuitic portions of the present work. For a detailed attempt at distinguishing the modern accretions to the Vishnu-smriti from the original stock, see the Introduction to the Translation (in Sacred Books of the East, vol. VII).

It remains for me to express my sincerest thanks to Dr. A. F. Rudolf Hoernle for his great kindness in charging himself with the final revision of each proof. I was not able to correct the proof sheets more than once myself, because they had to be sent out from India.

J. JOLLY.

Würzburg, April 2nd, 1881.

#### Corrections in the Translation (see above, p. 5).

I, 61 (p. 11) read four arms—III, 74 (p. 21) after avarice add or fear—V, 1 (p. 24) after death add excepting Brâhmanas—VIII, 1 (p. 48) read follow the incompetent witnesses.—XVI, 5, 9 (p. 66) read Pulkasa, Pulkasas—XVI, 17 (p. 67) after descent add which depends on their parents—XIX, (p. 75) read left to right—XXI, 19 (p. 86) read for the twelfth time—p. 100, last note read 30,32—XXXII, 3 (p. 129) for their read a and an—LI, 31 (p. 166) read Kapiñgala—LI, 40 (p. 168) for seven read three—LIII, 4 (p. 174) read ox-cart—LIV, 16, lines 3-4 (p. 177) read a damsel married to one whose elder brother is not married—LXVIII, 17 (p. 219) read Nor in a cowering position.—XCVI, 67 and note (p. 284) read sthâlaka—XCVII, general note (p. 287) add 17-21. Bhagayad-gîtâ XIII, 14-18.

The brackets have become misplaced: VII, 3 (p. 46) read in a court of judicature (on the king ordering it)—XXII, 34 (p. 90) read and their parents (in three nights)—XXII, 40 (p. 91) close before in—XXII, 78 (p. 93) close after pure—LIV, 31 (p. 180) read (blame or) shun.

# ॥ अथ श्रीविष्णुस्मृतिप्रारम्भः॥

ब्रह्मरात्यां व्यतीतायां प्रबृद्धे पद्मसंभवे।
विष्णुः सिस्ट्रपुर्भृतानि ज्ञात्वा भूमिं जलानुगाम्॥१॥
जलकीड़ारुचिग्रुभं कल्पादिषु यथा पुरा।
वाराइमास्थिता रूपमुज्जहार वसुंधराम्॥२॥
वेदपादे। यूपदंष्टः क्रतुदन्तश्चितीमुखः।
श्रिमिजह्मो दर्भरोमा ब्रह्मशीर्षा महातपाः॥३॥
श्रिजिह्मो दर्भरोमा ब्रह्मशीर्षा महातपाः॥३॥
श्रिज्ञाचेश्वणो दिव्यो वेदाङ्गश्रुतिभूषणः।
श्राज्यनासः सुवतुष्डः सामघोषस्वना महान्॥४॥
धर्मसत्यमयः श्रीमान्द्रमविक्रमसत्कृतः।
प्रायश्चित्तमहाघाणः पश्रुजानुर्महाकृतिः॥५॥

I, 3. ब्रतुवक्का॰  $C^{1,2}v$ . चिता॰  $V^{1-3}$   $C^{1,2}v$ ;  $Harivaṃsa\ 2227$  चिति।  $\circ$  like  $V^4$  N. 4. श्रुवस्तुखः  $V^{1-3}$ ; श्रवस्तुखः  $C^{1,2}$ ; स्वत्तुखः v. सामघोषमहास्वनः ॥  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$ . 5. प्रायिश्वत्तमये। वीरः पश्रजानुमैहा- खः ॥  $C^{1,2}v$ .

I, 3 ... महत्तपः सामर्थां स्टब्युनुकूर्लं यस्य स तथिति। 4 ... वेदा दिगुणितदर्भमृष्टित्तौ चैष्टिकपाश्वकभेदेन दावेव। श्रुती कर्णो। खड़ं किन्नो वेदायभागः खुगादिसंमार्जनार्थः। तावेव तङ्क्षयो कुछते च। खान्यमान्यधारा...। खुवन्तुग्छं मुखायभागः।...

उड्दृत्य निश्च खाने खापियता तथा खते।

यथाखानं विभज्यापस्त इता मधुस्रदनः॥ १३॥

सामुद्राश्च समुद्रेषु नादेयीश्च नदीषु च।

पल्च लेषु च पाल्च ल्यः सरः सु च सरोभवाः॥ १४॥

पातालसप्तकं चक्रे ले। कानां सप्तकं तथा।

दीपानामुद्धीनां च खानानि विविधानि च॥ १५॥

खानपालां खोकपाला नदी ग्रैलवनस्पतीन्।

च्यां श्चिम धर्म ग्रान्वेदान्साङ्गान्सुरासुरान्॥ १६॥

पिशाचे । प्रमुपिक्ष स्ता धर्म ग्रान्वेदान्साङ्गान्सुरासुरान्॥ १६॥

पशुपिक्ष स्ता धर्म ग्रान्वेदा स्ता प्ता स्ता ।

पशुपिक्ष स्ता धर्म ग्रान्वेदा स्ता ।

पशुपिक्ष स्ता ।

पशुपिक्ष स्ता धर्म ग्रान्वेदा स्ता ।

पशुपिक्ष स्ता ।

स्वा वरा हो। भगवान्छ त्वेदं सचरा चरम्।

जगज्याम ले। काना मिविज्ञातां तदा गितम्॥ १८॥

<sup>7.</sup> वेद॰ C<sup>1,2</sup>v. ज्ञानदीचा॰ v. 9. sसौ for व C<sup>1,2</sup>; om. v. 12. देवी for सर्वा V<sup>1-4</sup> (and N.?).

<sup>6 ...</sup>महाप्रें द्रिया। विदिः प्राग्वंशान्तःस्थिता। रेष्टिकी। ...विक्रते। विवाद्याः। उद्देन मन्त्रायामपि वैवच्चायात्... 7. वेदिर्भहावेदिः ... 8 ...महानहीनसन्तादिरूपेण विततः। उपाक्रमेणी पश्चक्तोचोपाकरणे... प्रवर्गी धर्मक् स्थावर्तः प्रथःसेचनेन ज्वालामालादितिः स एव भूषण-मलंकारा यस्य स तथिति॥ 9. ... उपनिषदे। वेदान्तवाक्यानि ... 11. स्थादिदेवस्वतुर्भुखादिस्हा... 12 ...पुरा प्रथमत उद्भृता...

<sup>13.</sup> स्थापिता च C<sup>1,2</sup>v. 14. सामृद्रास्त्र and पाल्वस्थः (पास्तस्यः) all; the latter for metrical reasons. The sense and the analogy with नादेशीस्त्र would have required accusative forms. सरावराः ॥ C<sup>1,2</sup>; सराद्भवाः ॥ v, from the C. 16. नदीः V<sup>1-4</sup>. 17. c om. v. •चापसम्पातान् C<sup>1,2</sup>. 18. विष्णुः स्थावर-जङ्गमं। चराचरं जगत्क्राला तचैवान्तरधीयत ॥ V<sup>4</sup>.

<sup>13, 14...</sup> स्थापियता तद्गताः प्रियविस्थाः समुद्रजा चपः समुद्रेषु... यथास्थानं विभन्य ग्रमयिता... 17.... इन्द्रचाप इन्द्रधनुः। प्रम्पा विद्युत्। चादिप्रब्देन ग्रहनचात्रादोनां ग्रहणम्... 18... वराहे। वराह-रूपे विष्णुरिदं चराचरं (सचरा॰?) स्थावरजङ्गमं नगदिश्वं क्रता वीकानां... चित्रचातामनिक्तां गतिं स्थानं नगाम...

अविज्ञातां गतिं याते देवदेवे जनादंने। वसुधा चिन्तयामास का धृक्तिमें भविष्यति॥ १८॥ पृच्छामि कश्यपं गत्वा स मे वश्यत्यसंशयम्। मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव महामुनिः॥ २०॥ एवं सा निश्चयं कत्वा देवी स्त्रीरूपधारिगी। जगाम कम्यपं द्रष्टुं दृष्टवांस्तां च कम्यपः॥ २१॥ नीलपङ्कजपन्नाश्चीं शारदेन्द्निभाननाम्। अलिसंघालकां गुभां बन्ध्जीवाधरां गुभाम्॥ २२॥ सुभूं सुद्धक्षद्शनां चारुनासां नतभुवम्। कम्बुकारीं संहतोरूं पीनारजधनस्थलाम्॥ २३॥ विरेजतुः स्तना यस्याः समा पीना निरन्तरा। श्रक्रेभकुमसंकाशी शातकुमसमद्युती॥ २४॥ मृणालकोमली बाह्न करी किश्रलयापमा। रुकास्तमानिभावूरु गूढे श्लिष्टे च जानुनी ॥ २५ ॥

। विष्णुस्रुती १॥

जङ्घे विरोमे सुसमे पादावतिमनार्मा। जघनं च घनं मध्यं यथा केशरिएः शिश्रोः॥ २६॥ प्रभायता नखास्तामा रूपं सर्वमना इरम्। कुर्वाणां वीक्षितैर्नित्यं नीलोत्यलयुता दिशः॥ २०॥ कुर्वाणां प्रभया देवीं तथा वितिमिरा दिशः। सुस्रक्षमुज्जवसनां रत्नोत्तमविभूषिताम्॥ २८॥ पद्न्यासैर्वसुमतीं सपद्मामिव कुर्वतीं। रूपये।वनसंपन्नां विनीतवद्पिस्थताम् ॥ २६ ॥ समीपमागतां दृष्टा पूज्यामास केप्रयपः। उवाच तां वरारो हे विज्ञातं हृ इतं मया ॥ ३०॥ धरे तव विशालाक्षि गच्छ देवि जनार्नम्। स ते वस्यत्यभेषेण भाविनी ते यथा धृतिः॥ ३१॥ श्रीरे। दे वसतिस्तस्य मया ज्ञाता गुभानने। ध्यानयागेन चार्विङ्ग त्वदर्थं तत्प्रसादतः॥ ३२॥ एवमित्युक्ता संपूज्य कथ्यपं वसुधा ततः। प्रयये। केशवं द्रष्टुं श्रीरादमय सागरम्॥ ३३॥ सा ददर्शामृतनिधिं चन्द्ररियमने। इरम्।

सुश्रुव्यदृश्नां v. ॰ स्थलं ॥  $V^{1-3}$  ; ॰ स्थलीं ॥  $C^{1,2}$  ; ॰ स्तनीं v. 24. विरे-जतुक्तता C1,2. मत्तेमकुमा॰ C1,2v. 25. स्त्रिष्टे all; चिस्रिष्टे चनिम-व्यत्तसंधिनी N.

<sup>19...</sup>मयेदानों प्रतिराधारप्रतिः का भविष्यति॥ 23...परस्परस्पर्भ-सुखानुनुभूषया चान्यान्यसंस्थिष्टारयुगलां ... पीनताभूषितारज्ञधनविषयाम् ॥ 24. समी गर्वपर्वताविव खस्थानादचितती । युगमत्तुलातुलिताविवान्यूना-धिकपरिमागौ वा !... निरन्तरावन्यान्यसंस्रोधिगौ । प्रक्रमकुम्भाविवाविमुक्त-मुक्ताक्रवायौ । मदनमहाराजमहाराज्याभिष्ठेकायासादितौ बज्जलकुङ्गमा-चिंती शातकुम्भकुम्भाविव राजमानावृराजौ... 25...गृहे खितमांसलतया चस्पर्ये...

<sup>31.</sup> स्थितिः ॥ C<sup>1,2</sup>v. 32. तज्ज्ञानं C<sup>1,2</sup>; तदझं v. मक्का  $V^{1-3}$   $C^{1,2}v$ ; यथा भगवते स्वित स्वित N.

<sup>26.</sup> चारोच्चावारोच्चामातिसमी... 27...दिश्रो दिम्मागाद्गीलात्पल-युतानिव कुर्घाणाम् ॥ 32...तत्त्रसादत इति निजयागोपायनिर्देशः।...

पवनक्षोभसंजातवीचीश्रतसमाकुलम्॥ ३४॥ हिमवच्छतसंकाशं भूमग्डलमिवापरम्। वीची इस्तैः प्रचलितेर। ह्यानमिव शितिम्॥ ३५॥ तैरेव शुभ्रतां चन्द्रे विद्धानिमवानिशम्। अन्तरस्थेन इरिणा विगताभेषकत्मषम् ॥ ३६॥ यसात्तसात् विधन्तं सुशुभां तनुमूर्जिताम्। पार्ड्रं खगमागम्यमधीभुवनवर्तिनम् ॥ ३०॥ इन्द्रनीलकड़ाराळां विपरीतमिवाम्बरम्। फलावलीसमुद्भुतवनसंघसमाचितम् ॥ ३८॥ निर्माकमिव शेषा हेर्विस्तीर्णं तमतीव हि। तं दृष्ट्वा तच मध्यस्यं दृहशे केशवालयम्॥ ३८॥ अनिदेश्यपरीमाणमनिदेश्यधिसंयुतम्। श्रेषपर्यक्षगं तिसान्दद्शं मध्स्रदनम् ॥ ४०॥ शेषाहिषण्यतांशुदुर्विभाव्यमुखाम्बजम्। शशाक्षशतसंकाशं स्वर्यायुतसमप्रभम्॥ ४१॥

पीतवाससमधोभ्यं सर्वरत्नविभूषितम्। मुकुटेनार्कवर्णेन कुण्डलाभ्यां विराजितम्॥ ४२॥ संवाह्यमानाङ्घिय्गं लक्ष्म्या करतलेः ग्रुभैः। श्रीरधारिभिः शस्त्रैः सेव्यमानं समन्ततः ॥ ४३ ॥ तं दृष्ट्वा पुग्डरीकाश्चं ववन्दे मधुस्रदनम्। जानुभ्यामवनीं गत्वा विज्ञापयति चाप्यय ॥ ४४ ॥ उड्नताइं त्वया देव रसातलतलं गता। खस्थाने स्थापिता विष्णो ले।कानां हितकाम्यया ॥ ४५॥ तचाधुना मे देवेश का धृतिवै भविष्यति। एवमुक्तस्तदा देवा देवा वचनमब्रवीत्॥ ४६॥ वर्णात्रमाचार्रताः शास्त्रैकतत्परायणाः। त्वां धरे धार्यिष्यन्ति तेषां त्वद्वार त्राहितः ॥ ४७ ॥ एवमुक्ता वसुमती देवदेवमभाषत। वर्णानामात्रमाणां च धर्मान्वद सनातनान् ॥ ४८॥

<sup>35. •</sup> इतीर्धवितिरा • C1,2 v. 41. T. om. V4.

<sup>35.</sup> हिमाचलानां भ्रतेन संनाभमानमपरं भूमक् लिमव वीचीनां हिमबदाकारलात्। वीचय एव हस्तास्तरितचपलेः चितिमाङ्गयानिमव॥ 36. तैरेव चीरवोचीहस्तरिनभं प्रचालनेन चन्द्रमिस भ्रोस्तातिभ्रयं विदधानिनव। 37. यस्माद्धरिणाहतकस्मावस्तिश्रद्धामूर्जितां स्मुरन्तीं तनुं धारयन्तम्। 38. विपरीतं भूगतमम्बरिमव तस्यापि नीलरक्षादिनयव्याप्रलात्। समुद्भृतं संजातभ्रोभम्...

<sup>45.</sup> स्वं स्थाने  $C^{1,2}v$ . 47. रताः श्रास्त्रेकतत्पराः ।  $V^4$ . 48. धर्मान्मस्यं वदास्य भोः ॥  $V^4$  in mg. ; धर्मान्चद सनातन ॥  $V^{1-3}$  ; सनातनान् ॥  $C^{1,2}v$  ; C. defective. See 63 (श्रास्त्रतान्).

<sup>43. ...</sup> म्दुतरेः करतेकः सस्तेष्ठं संवाहितचरणकमलम्। प्रश्चिषका ग्राह्मचक्राम्याधिष्ठाचीभिर्देवताभिर्मूर्तिमतीभिः पार्श्वयारूपास्यमानम्॥ 44. ... मधुस्रदनमवलाकावनिकृतजानुमखला धारणी अभिवाद्यानन्तरं साभि-मतं विज्ञापयामास॥ 45. ... सस्याने स्थापिता...

श्राप्यायन श्रपां स्थान चैतन्याधार निष्क्रिय। सप्तशीर्षाध्वरगुरेा पुराण पुरुषोत्तम ॥ ५६॥ भुवासर सुद्धस्मेश भक्तवत्सल पावन। त्वं गितः सर्वदेवानां त्वं गितर्ब्रह्मवादिनाम्॥ ५०॥ तथा विदितवेद्यानां गतिस्त्वं पुरुषे।त्तम । प्रपत्नासि जगनाय धुवं वाचस्पतिं प्रसुम्॥ ५८॥ सुब्रह्माख्यमनाधृष्यं वसुषेणं वसुप्रदम्। महायागवलापेतं प्रस्निगर्भं धृतार्चिषम् ॥ ५८ ॥ वासुदेवं महात्मानं पुर्खरीकाश्चमच्युतम्। सुरासुरगुरुं देवं विभुं भूतमहेश्वरम् ॥ ६०॥ एकव्यू इं चतुर्बा इं जगत्कारणकारणम्। ब्रूहि में भगवन्धर्मां खातुर्वर्ग्धस्य शाखतान् ॥ ६१॥ त्राश्रमाचारसंयुक्तान्सरहस्यान्ससंयहान्। एवमुक्तस्तु देवेशः पुनः स्रौणीमभाषत ॥ ६२॥

### 61. चतुर्वत्नां C1,2v.

<sup>52.</sup> सिंबबान्तर॰ C<sup>1,2</sup>v. 53. यन्त्रमन्त्र॰ C<sup>1,2</sup>. 54. धर्म धर्मञ् C<sup>1,2</sup>. 55. • जेय C<sup>1,2</sup>v. निर्वाण॰ C<sup>1,2</sup>.

<sup>51. ...</sup>सुतरां दुर्जें यं परमान्तो यस्य । सुदुष्पापेति पाठे दुरिधगमः । देवा द्युतिमान् । 52. ... विश्वस्मिन्निज्ञा यस्य सर्वसाच्चित्वात् । विश्वते । दिवा यस्ति वा। 53. ...मन्त्रो ऋगादिः ...। ...मन्त्रं वहति पठतीति होता । ...वेदा ऋगादयः । वेदाङ्गानि शिच्चादीनि । उभयं विग्रही यस्य । ... 55. सहतां परममहत्परिमाणानां कालाकाशादीनाम् ...। अज्ञेया चातुमश्रकाः । ...सर्वेरूपत्वात्मर्वः । ... जगतो विश्वस्य निर्माणं करोति ...

<sup>56.</sup> ज्याप्याययति जगदिति। ... चैतन्यस्य विज्ञानस्याधारो निवासस्यानम्।... 57. सुतरां सूच्याः परमायवक्तवामीशः क्रियादिहेतुः ... 59. ...सुतरां ब्रह्माय्य इति...। ब्रह्माये वेदाय ब्राह्मायाय वा हित इति ब्रह्मायाः। ... प्रत्रिराकाशो गर्भे यस्य। तस्मात् ... ज्ञाकाशः संभूत इति श्रुतेः। धतान्यचीं वि तेजांसि सूर्यादिषु येन। तेजक्तेजिस्नामचं प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। इत्यादि स्मर्यात्॥ 60. ...विभुव्यापकः ...। 61. एक एव खूहा विराद्खरूपा यस्य।... जगत्कारणानां महाभूतानाम्...

शृण् देवि धरे धर्माश्चातुर्वर्ण्यस्य शाश्वतान्। श्राश्रमाचारसंयुकान्सरहस्थान्ससंग्रहान्॥ ६३॥ ये तु त्वां धार्यिष्यन्ति सन्तस्तेषां परायणान्। निषसा भव वामोर काञ्चनेऽसिन्वरासने ॥ ६४॥ सुखासीना निबोध त्वं धर्मान्निगदता मम। गुत्रवे वैष्णवान्धमान्सुखासीना धरा तदा॥ ६५॥१॥

॥ विष्णुस्मृती १॥ २॥

ब्राह्मणः सचिया वैश्यः श्रद्रश्चेति वर्णाश्रत्वारः।१। तेषामाद्या दिजातयस्त्रयः।२। तेषां निषेकाद्यः ग्रमशा-नान्तो मन्त्रवित्रयासमूहः। ३। तेषां च धर्माः। ४। ब्राह्मणस्याध्यापनम् । ५ । स्रचियस्य शस्त्रनित्यता । ई। वैश्वस्य पशुपालनम्। ७। श्रूद्रस्य दिजातिशुश्रुषा। ८। दिजानां यजनाध्ययने। १। अथैतेषां रत्तयः। १०। ब्राह्मण्स्य याजनप्रतिग्रहो। ११। श्वनियस्य श्वितिचा-गम्। १२। क्विगारश्चवाणिज्यकुसीद्यानिपाषणानि वैश्यस्य । १३। श्रद्रस्य सर्वशिल्पानि । १४। श्रापद्यन-न्तरा इत्तिः। १५।

श्वमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्द्रियसंयमः। ऋहिंसा गुरुशुत्रुषा तीर्थानुसर्णं दया॥ १६॥ त्रार्जवं ले। भग्नन्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम्। अनभ्यस्त्या च तथा धर्मः सामान्य उच्यते॥१९॥२॥

श्रय राजधर्माः।१। प्रजापरिपालनम्।२। वर्णाश्र-माणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम्। ३। राजा च जाङ्गलं पश्रवं सस्योपेतं देशमाश्रयेत्। श वैश्यश्रद्रपायं च।५। तच धन्वत्यमहीवारिष्टक्षगिरिद्गीणामन्यतमं द्र्गमा-श्रयेत्। है। तच स्वस्वयामाधिपान्कुर्यात्। ७। दशा-ध्यक्षान्। ८। श्रताध्यक्षान्। १। देशाध्यक्षांश्र। १०। यामदे। षाणां यामाध्यक्षः परीहारं कुर्यात्।११। ऋणक्ती दश्यामाध्यक्षाय निवेदयेत्। १२। सोऽप्यशक्तः शता-ध्यक्षाय । १३। सेाऽप्यशक्तो देशाध्यक्षाय । १४। देशा-ध्यक्षे।ऽपि सर्वातमना दे।षमुच्छिन्द्यात्।१५। त्राकर-गुज्कतरनागवनेषाप्तानियुज्जीत । १६ । धर्मिष्ठान्धर्म-

II, 2. दिजातयः। C1,2 v.

II, 13. ... यानिर्यवत्रीच्यादिबीजं तत्प्रोषणं रच्यणम्। ... 14. श्रि-स्यानि चित्रकरणादीनि । सर्वभ्रब्देन वैश्यव्तीनां क्रायादीनामपि यह्यम् ।... 15 ... चनन्तरा संनिहिता कनीयसी ... वित्तः ।...

<sup>17.</sup> खार्जवलमलाभस C1,2 v. III, 5. • श्रूद्रपादं च। C1,2; • श्रूद्र-वैद्याय च। v. 7. ग्रामाध्यत्तानिप कुर्यात्। C1,2; ग्रामाधियान्कुर्यात्। v.

III, 6. ... महीदुर्भं मह्यामेवेष्टकापाषाणादिनिमत्तं दुर्भम । मह्यैवो-चावचप्रदेशप्रदेशप्रचुरदुर्गमित्यन्ये।... 7. तत्र दुर्गे स्थितः सन्।... 16. ... तरसीर्यते नदादि येनेति तरी नौकादिस्तव्यं शुल्कं जलजं शुल्कमिति यावत्। नागा गजाः। वनानि अरस्थानि। नागवन्ति वना-नीति वा। नगः पर्वतः। तत्संबन्धि नागम्। गिरिदुर्गमिति वा।...

कार्येषु ।१७। निपृणानर्थकार्येषु ।१८। श्रूरान्संग्राम-कर्मसु।१६। उत्रानुत्रेषु ।२०। ष्टान्स्त्रीषु ।२१। प्रजाभ्या बल्यर्थं संवत्सरेण धान्यतः षष्ठमंश्रमाद्द्यात्। २२। सर्व-सस्येभ्यस्र। २३। दिकं शतं पशुहिरएयेभ्या वस्त्रेभ्यस्र। २४। मांसमधुष्टतीषधिगन्धपुष्यमूलपलरसदारपत्राजि-नम्द्राएडाप्रमभाएडवैद्लेभ्यः षष्ठभागम्। २५। ब्राह्म-गोभाः करादानं न कुर्यात्। २६। ते हि राज्ञी धर्मक-रदाः। २७। राजा च प्रजाभ्यः सुक्ततदुष्कृतषष्ठां श-भाक्। २८। खदेशपण्याच शुल्कांशं दशममादद्यात्। २८। परदेशपण्याच विंशतितमम्। ३०। शुल्कस्था-नादपकामन्सर्वापद्वारमाप्नुयात्। ३१। शिल्पिनः कर्म-जीविनश्च श्रद्राश्च मासेनैकं राज्ञः कर्म कुर्युः।३२। स्वाम्यमात्यदुर्गको शद्ग्दराष्ट्रमिचागि प्रकृतयः । ३३। तद्वकांश्व इन्यात्।३४। खराष्ट्रपरराष्ट्रयाश्व चारचक्षः स्यात्। ३५। साधूनां पूजनं कुर्यात्। ३६। दुष्टांश्व ह-न्यात्। ३७। श्वृमिवोदासीनमध्यमेषु सामभेददान-द्रान्ययाई यथाकालं प्रयुक्तीत। ३८। संधिविग्रहया-नासनसंश्रयदेधीभावांश्र यथाकालमाश्रयेत्। ३८। चैने मार्गशीर्षे वा याचां यायात्।४०। परस्य व्यसने वा ।४१। परदेशावामी तहेशधर्मानीच्छिन्दात्। ४२। परेगाभि-युक्तश्व सर्वात्मना स्वं राष्ट्रं गापायेत्। ४३। नास्ति राज्ञां समरे तनुत्यागसहभा धर्मः । ४४। गात्राह्मण्टपमिच-धनदारजीवितरश्रणाद्ये इतास्ते स्वर्गलोकभाजः । ४५। वर्णसंकररक्षणार्थं च । ४६। राजा परपुरावामी तु तच तत्कुलीनमभिषिच्चेत्।४७। न राजकुलमुक्किन्द्यात्।४८। अन्यचाकुलीनराजकुलात्। ४६। सगयास्कीपाना-भिर्तिं परिहरेत्। पू॰। वाक्पारुष्यद्ग्डपारुष्ये च। पूश नार्थदूषणं कुर्यात्।पूर्। श्राचदाराणि नाच्चिन्द्यात्।पूर् नापाचवर्षी स्यात्। ५४। त्राकरेभ्यः सर्वमादद्यात्।५५।

<sup>25. •</sup> पुष्प • om. C1,2 v. 31. सर्वापचारित्वम् C1,2.

<sup>18.</sup> चर्यकार्येषु सवर्षादिपरीचासः । यदा जहापे हादिनिर्णयवतस्य कार्येषु निप्यान्परिद्धताद्वियुञ्जोत ॥ 23. सस्यानि वार्षिकानि ग्र्यामाका-दीनि ... 27. करविषयेऽपि राच्ची धर्मे निजाचारसंपन्नं करत्वेन ददित... 30. यत्पर्णं देशान्तरे ... विक्रीयते तस्मात् ... 31. चप-कामन्नपसरन्नयमार्गे माञ्चन्याक् । सर्वपर्णापहारमाप्र्यात् ।... 32. श्रि-रिप्यनः काह्कारादयः । कर्मापजीविनः कारवे। वर्धकादयः । चकारादन्थे-पजीविनः श्रदाख ... यथाह मनुः (VII, 138) ...

<sup>43.</sup> स्वं om.  $C^{1,2}v$ . 45- ॰ लोकि om.  $C^{1,2}v$ . 47. पर॰ om.  $C^{1,2}v$ . 50. ॰ पानेस्विभिर्शतं न कुर्यात्।  $C^{1,2}$ ; ॰ पानािभरितं न कुर्यात्। v.

<sup>38.</sup> मध्यमः ग्रज्जविजिगीष्ठमध्यवर्गी च्यः ... 44. ...राज्ञां च्यानां न पार्थिवानाम् ... 46. परदाराभिमग्रनेन जायमानादर्शसंकरा-द्यत्रवां वर्शानां तदर्थमि ये चता बन्दिग्राच्जारादिभिक्तेऽपि खर्गलोक-भाजा भवन्ति ... 52. जर्थस्य सुवर्शादेर्दृष्ठमां व्याव्ययः ... 53. खपुरे परपुरे दुर्गेषु वा जाद्यदाराणि पूर्वराजकतानि तारणगोपुरादीनि ...

निधिं लब्धा तद्धे ब्राह्मणेभ्या दद्यात्री पूई। दितीय-मर्ध केश्रे प्रवेशयेत्। ५७। निधिं ब्राह्मणा लश्चा सर्व-माद्यात्। ५८। स्रचियश्रतुर्थमंशं राज्ञेऽपरं चतुर्थमंशं ब्राह्मग्रेभ्योऽर्धमादद्यात्। ५१। वैश्यस्तु 'चतुर्थमं शं राज्ञे द्याद्वाह्मग्रेभ्योऽर्धमंश्रमाद्यात्। ६०। श्रद्रश्रावामं दा-दश्धा विभज्य पचांशानाज्ञे दद्यात्पचांशान्त्राह्मणेभ्यो उंश्रद्वयमाद्द्यात् । ६१ । अनिवेदितविज्ञातस्य सर्वमप-हरेत्। ६२। खनिहिताद्राज्ञे ब्राह्मणवर्जं दादशमंशं द्युः। ६३। परनिहितं स्वनिहितमिति ब्रवंस्तत्समं द्र्यावहेत्। ६४। बालानायस्त्रीधनानि च राजा परिपालयेत्। ६५। चौरहृतं धनमवाप्य सर्वमेव सर्व-वर्णेभ्या द्यात्। ६६। अनवाय च खकाशादेव द-द्यात्। ६७। श्रान्तिस्वस्ययनैदे वापघातान्प्रश्मयेत्। ६८। परचक्रोपघातांश्च शस्त्रनित्यतया। ईट। वेदेतिहास-धर्मशास्त्रार्थकुश्रलं कुलीनमव्यक्तं तपस्विनं पुरोहितं च वरयेत्। ७०। ग्रुचीनलुब्धानवहिताञ्छित्तसंपन्नान्स-र्वार्थेषु च सहायान्। ७१। स्वयमेव व्यवहारान्पश्ये-

74. ॰ भय॰ om.  $V^{1-3}$   $C^{1,2}v$ ; भयं चासः N. 82. ननु प्रतिपादिताया ऋषि (this clause is from the Comm. on 81) भुव प्रमासां  $V^{1-3}$ ; येषां च प्रतिपादयेत्तेषां स्ववंग्रानन्तरप्रमासां  $C^{1,2}$ ; ये॰ च प्र॰ स्ववंग्रानन्तरः प्रमासां v. तास्त्रपत्रे v.

<sup>65. ...</sup> ज्ञनाथोऽवे ज्ञकरितोऽन्धपङ्गादिः ... मध्येऽनाथपदप्रयोगादुभय-ज्ञान्त्रयेन बालस्त्रियारप्यनाथलं गन्यते ।... 68. प्रत्युत्पद्गारिखण्मनाय ज्ञियमाणं कर्म श्रान्तिः । यहश्रान्तिमहाश्रान्यादि । ज्ञनुत्पद्गारिखण्मान्यनु-त्यन्ये ज्ञियमाणं कर्म ख्रस्ययनम् । ... 69. ... श्रस्त्रनित्यतया श्रस्ताभि-योगेन... 70. ... ज्येषाऽर्थशास्त्रमौश्रनसादि ।...

<sup>74.</sup> जन्म विशिष्ठमाढिपिढतः। कर्म जातकमीदिसंखारः। ... खनाहार्या खनाकर्षणीयाः।... 82. येषां ब्राह्मणादीनां भुवं दद्यात्तेषां वच्यमाणावच्यां शासनपत्रं दद्यादिति संबन्धः।... खवंश्यान्यिचादीन्त्रीन्।...
चकारात् ... वंश्यानात्मानं च। भुवः च्रेचादिकायाः प्रमाणां निवर्तनादिपरिमाणाम्। दीयत इति दानं भून्यादि तस्य च्रेदेाऽपहारः। ... यदा दानस्य
भून्यादेः क्रेदेाऽवच्येदेा ... पूर्वताऽमुक्तनद्याः पश्चिमताऽमुक्तस्थानस्थेदम् ...
चकारान्मतं मेऽमुक्तपुचस्य यदचे।परि लेखितम्। ... पटे कार्पासिके
वस्त्रखखे ... खस्य मुद्रा इंसवराहादिका ... See also Burnell,
Palaeogr. p. 95 seq., and p. 114.

ब्राह्मग्रेभ्यः सर्वदायान्प्रयच्छेत्। ८४। सर्वतस्त्वात्मानं गोपायेत्। ८५ । सुदर्भनश्च स्यात्। ८६ । विषद्मागद-मन्त्रधारी च। ८७। नापरीश्चितमुपयुज्जात्। ८८। स्मितपूर्वाभिभाषी स्थात्। प्टा वध्येष्वपि न भूकुटी-माचरेत्। १०। अपराधानुरूपं च दण्डं दण्डे व दा-पयेत्। ११। सम्यग्दग्डप्रग्यनं कुर्यात्। १२। दितीय मपराधं न स कस्यचित्र्यमेत । १३। स्वधर्ममपालय-नादण्डो नामास्ति राजः। १४। यच ग्यामी लोहितास्रो दण्डश्वरति निर्भयः। प्रजास्तव विवर्धन्ते नेता चेत्साधु पश्चित ॥ ८५ ॥ स्वराष्ट्रे न्यायदर्षः स्याद्ग्रप्रदर्श्य शच्य । सुह्रत्वजिद्धाः सिग्धेष् ब्राह्मशेष् श्रमान्वितः ॥ ८६ ॥ एवं रुत्तस्य न्यतेः शीलोञ्छेनापि जीवतः। विस्तीर्यते यश्रो लोके तैलबिन्द्रिवामासि ॥ ६७ ॥ प्रजासुखे सुखी राजा तद्दः खे यश्च दुः खितः। स कीर्तियुक्ती लोकेऽसिन्पेत्य खर्गे महीयते॥६८॥३॥ जालस्थार्कमरीचिगतं रजस्त्रसरेणुसंज्ञकम्।१। त-दष्टकं लिक्षा।२। तन्त्रयं राजसर्घपः।३। तन्त्रयं गौर-सर्घपः।४। तत्त्वर्द्कं यवः।५। तन्त्रयं क्रष्णलम्।६। तत्पञ्चकं माषः।७। तद्वादश्रमष्टार्धम्।८। श्रक्षार्धमेव सचतुर्माषकं सुवर्णः।६। चतुःसुवर्णका निष्कः।१०। दे क्रष्णले समधृते रूप्यमाषकः।११। तत्षेाडश्रकं ध-रणम्।१२। तास्रकार्षिकः कार्षापणः।१३। पणानां दे श्रते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः। मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चात्तमः॥१४॥४॥

श्रय महापातिकना ब्राह्मणवर्जं सर्वे वध्याः।१। न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डः।२। स्वदेशाद्वाह्मणं कृताङ्कं विवासयेत्।३। तस्य च ब्रह्महत्यायामश्रिरस्कं पुरुषं ललाटे कुर्यात्।४। सुराध्वजं सुरापाने।५। श्रपदं स्तेये।६। भगं गुरुतत्यगमने।७। श्रन्यचापि वध्यकर्मणि तिष्ठन्तं समग्रधनमञ्चतं विवासयेत्। ८।

<sup>94.</sup> राजां  $V^{1-4}$ ; राज्ञः  $C^{1,2}v$ ; राज्ञा ( $V^4$ ) or राज्ञा ( $V^{1-3}$ ) N.

<sup>85.</sup> सर्वता यानग्रय्थासनादिश्वीऽप्यात्मानं गोपायेदचीत्। यथाइ · · · मनुः (VII, 220)... 87. विषम्ना विषनाग्रका चगदा रागनाग्रकाच ये मन्त्रास्त्रद्वारणश्चीता भवेत्।... 95. निर्भयोऽप्रतिचृतच्चरति।...

IV, 8. तद्दादशक्तम् C<sup>1,2</sup>v Hemâdri. V, 1. ब्राह्मगावजे may possibly be a gloss, though N. has got it.

IV, 2. लिच्चा खेदजं यूकाग्छम् ॥ 8... द्वादशं द्वादशानां समुदायः...
10... समधते तुल्यपरिमार्गे... V, 1. वधोऽत्र प्राग्यवियागफलको व्यापारः।... 6...स्रोये सुवर्णस्रोये... 8. वध्यं वधाई वधनिमित्तमिति...

क्रुटशासनकर्ष्य राजा इन्यात्। १। क्रुटलेखका-रांश्व। १०। गरदामिद्रप्रसञ्चतस्त्ररांनस्त्रीवालपुरुषघा-तिमञ्च। ११। ये च धान्यं दश्रभ्यः कुम्भेभ्योऽधिकमप-इरेयः। १२। धरिममेयानां शतादभ्यधिकम्। १३। ये चाकुलीना राज्यमभिकामयेयः। १४। सेतुभेद-कां अ।१५। प्रसद्धातस्कराणां चावकाश्भक्तप्रदां अ।१६। अन्यच राजाशकोः। १७। स्वियमशक्तभर्वकां तदित-क्रमणीं च । १८। हीनवर्णीऽधिकवर्णस्य येनाक्रेनाप-राधं कुर्यात्तदेवास्य शातयेत्। १६। एकासनापवेशी क्यां क्रताङ्को निर्वास्यः। २०। निष्ठीयोष्ठदयवि-हीनः कार्यः । २१ । अवग्रधीयता च गुदहीनः । २२। श्राक्रोश्रयिता च विजिह्नः। २३। दर्पेण धर्मीपदेश-कारिया राजा तप्तमासेचयेत्रैलमास्ये। २४। द्रोहेग च नामजातियहरो दशाङ्गलोऽस्य शङ्गर्निखेयः । २५ । श्रुतदेशजातिकर्मणामन्ययावादी कार्षापणश्रतद्यं द-गद्यः। २६ । काण्यञ्जादीनां तथावाद्यपि कार्षापण-इयम्। २७। गुरूनाश्चिपन्काषीपगण्यतम्। २८। परस्य पतनीयाश्चेपे कते तूत्तमसाइसम्। २६। उपपातकयुक्ते मध्यमम्। ३०। चैविद्यरहानां श्वेषे जातिपूगानां च।३१। यामदेशयाः प्रथमसाहसम्। ३२। न्यङ्गतायुक्ते श्वेपे कार्षापग्रातम्। ३३। मात्युक्ते तूत्तमम्। ३४। सम-वर्गाकोशने दादश पणान्दग्दाः। ३५। हीनवर्गा-क्रोशने षड्द्ग्डाः। ३६। यथाकालमुत्तमसवर्गाक्षेपे तत्प्रमाणा दण्डः। ३७। चया वा कार्षापणाः। ३८। मुक्तवाकाभिधाने त्वेवमेव। ३६। पारजायी सवर्णा-गमने तूत्तमसाइसं दण्डाः। ४०। हीनवर्णागमने मध्यमम्। ४१। गागमने च। ४२। अन्यागमने वध्यः । ४३ । पशुगमने कार्षापग्रमतं द्गद्यः । ४४ ।

<sup>18. •</sup>क्रमणां  $C^{1,2}$ ; क्रमिणा v. 22. स्त्रवश्रन्दियता  $C^{1,2}$ ; स्त्रव-

<sup>10.</sup> राजधासनातिरिक्तमिप व्यवहारिकं लेख्यस्यादिपस्तम्।... 13. ...धरिममेयानि सुवर्णरजतादीनि।... 17. ...राज्ञस्वेचौरिनवार्णे न ध्रित्तिस्त ग्रामनिवासिनामात्मज्ञायाय चौरादिरच्योऽपि न वध इत्यर्थः।... 18. भरवादिसमर्थोऽप्यभक्तो निराद्धमन्यायेभ्यो भर्ता यस्यास्ताम्। तमित- क्रिमतुं परपुरवोपभागलम्पटया भीलमस्यास्तां च स्त्रियं हन्यात्।... 24. ...उत्तमवर्णस्य धर्मीपरेभकारिणाम्... 25. सस्य हीनवर्णस्य मुखे ज्वल- क्रयोमयः ग्रङ्कः ... 26. ...वज्ञवचनाक्कारीरमुपनयनादिसंस्तारकर्म...

<sup>31.</sup> • द्वडाच्रेपे  $C^{1,2}v$ . 33. व्यङ्गतायुक्ताच्रेपे  $C^{1,2}v$ . 34. सवर्णा •  $C^{1,2}v$ . 37—39 om. v. 38. तथावी कार्कापणास्त्रयः ।  $C^{1,2}$ ; समात्तरवर्णाच्रेपानन्तरमास्त्रिपती चीनवर्णस्य चयः कार्वापणा दग्रः । N.

<sup>30. ...</sup>उपपातकं गोवधादि...। 31. ...पूगानां सभ्यादिसंघानाम् ... 33. न्यक्रमस्रीलम्। अस्रीलं न्यक्रसंयुतिमिति नारदस्मरणात्। (Nâr. XV, 3)...लद्भगिनीं प्रविद्यामि चेत्कन्यां वा ... इत्यादिके।... 37. कालाऽत्राच्येपकालस्तमनितक्रम्येति यथाकालम्।... तत्रमाणः घट्कार्घापयाप्रमाणो दखः कार्यः।... 44. प्रजूनां गोव्यतिरिक्तानां गमने...

20

देशिमनात्थाय कन्यां प्रयच्छंश्र । ४५ । तां च विभू-यात्। ४६। अद्षां द्षामिति ब्वनुत्तमसा इसम्। ४७। गजाश्वाष्ट्रगोघाती त्वेककरपादः कार्यः । ४८ । विमां-सविक्रयी च। ४९। ग्राम्यपशुघाती कार्षापण्यतं द्रादाः। ५०। पशुस्वामिने तन्मून्यं दद्यात्। ५१। आरखपशुघाती पञ्चाशनं कार्षापणान्। ५२। पश्च-घाती मत्स्यघाती च दश काषीपणान्। ५३। कीटा-पघाती च कार्षापणम् । ५४। फलोपगमद्रमच्छेदी तूत्तमसाइसम्।५५। पुष्पोपगमद्रमच्चेदी मध्यमम्।५६। वसीगुल्मलताळेदी काषीपगण्यतम्। ५०। त्याच्छे-द्येकम्। पूट। सर्वे च तत्त्वामिनां तद्त्यत्तिम्। पूर। इस्तेना द्रश काषीपणान्। ६०। पादेन विंग्रतिम्। ६१। काष्ठेन प्रथमसाइसम्। ६२। पाषा-ग्रेन मध्यमम्। ६३। शस्त्रेगात्तमम्। ६४। पादकेशां-

1130

शुककरल्एठने दश पणान्दगद्यः । ६५ । श्रीणितेन विना दःखमुत्पाद्यिता दाचिंशत्पणान्। ६६। सह श्रीणितेन चतुःषष्टिम्। ६७। करपाददन्तभङ्गे कर्णना-साविकर्तने मध्यमम् । ६८। चेष्टाभाजनवाग्रोधे प्रहा-रदाने च। ६९। नेचकत्थराबाहुसक्यं सभक्ते चात्त-मम्। ७०। उभयनेचभेदिनं राजा यावज्जीवं बन्ध-नान विमुच्चेत्। ७१। ताहशमेव वा कुर्यात्। ७२। एकं बह्ननां निघतां प्रत्येकमुक्ताइएडाद्दिगुगः। ७३। उत्काशन्तमनभिधावतां तत्समीपवर्तिनां संसरतां च 198। सर्वे च पुरुषपीडाकरास्तदुत्थानव्ययं द्युः। ७५। ग्राम्यपशुपीडाकराश्च । ७६ । गेऽश्वीष्ट्रगजापहार्येक-करपादः कार्यः। ७७। अजाव्यपद्दार्येककरश्च। ७८। धान्यापहार्येकादशगुगं दग्दाः। ७१। सस्यापहारी च। ८०। सुवर्णरजतवस्त्राणां पञ्चाशतस्त्वभ्यधिकमप-इरन्विकरः। ८१। तद्रनमेकादशगुणं दण्डाः। ८२। स्चकार्पासगामयगुडद्धिश्चीरतक्रतृण्लवणसङ्गसमपश्चि-

<sup>49, 50. •</sup> विकायी कार्षापराधातम्। ग्राम्यपश्च घाती च। C1,2v. 52. पश्चम्रतं N. in V1-3; पश्चाम्रतं V1-4 C1,2v N. in V4 Ap. 53. द्या om. C1,2v. 54 om. C1,2v. 55. • च्हेदी कीटोपघाती तत्तम-साइसं दख्यः । C1,2; • केदी । V.

<sup>45...</sup>दोषे तु नारदः (Nâr. XII, 36)... 49. विरुद्धमांसं ऋविषु-राष्ट्रादेखिक्रयश्रीला विमांसविक्रयी।... 55. फलेक्प्राम्यन्त इति फला-पग्रमाः। पत्नापकारियाः पनसाम्बादयः।... 56. प्रत्येरपग्रम्यन्त इति मुब्यापगमाः । पुत्र्यापकारि गास्त्रम्पकादयः ।... 60. ताडनार्थं इस्तमुद्गर्य... 64 ...सजातीयविषयं सर्वमेतत्।... (Sû. 19) इति सामान्यसूत्रात्...

<sup>74.</sup> क्रोग्रन्तमभिधावताम्  $\mathbf{C}^{1,2}$ ; तं क्रोग्रन्तमभिधावतां।  $\mathbf{v}$ .

<sup>72.</sup> तादृशं ने चह्रयरिहतं वा कुर्यात्कारयेदित्यर्थः।... 74. ... स्रि-भूयमानसमीपवर्तिनां संसरतां ... चानभिधावकानामपि तन्निमित्ताइखा-ह्मिगा दखो भवति। 79. धान्यं वार्षिकं ग्यामाकादि...। 80. सस्यानि हेमन्तवसन्ताद्भवानि त्रीहियवादीनि ।...

मत्यघृततैलमांसमध्वैदलवेणुम्यस्यलोहभाएडानाम-पहर्ता मूल्याचिगुणं दण्डाः। ८३। पकान्नानां च। ८४। पुष्प इरितगुल्मवल्लीलतापर्णानामपहर्गे पच कृष्णलान्। ८५। शाकमूलफलानां च। ८६। रतापहार्युत्तमंसाहसम्। ८७। अनुत्तद्रव्याणामपहर्ता मूल्यसमम् । ८८ । स्तेनाः सर्वमपहृतं धनिकस्य दाष्याः। ८१। ततस्तेषामभिह्तिद्ग्डप्रयोगः। १०। येषां देयः पन्यास्तेषामपयदायी कार्षापणपञ्चविंशतिं दराद्यः। ११। त्रासनाईस्थासनमद्दच । १२। पूजा-ईमपूजयंश्व। १३। प्रातिवेश्यबाह्मणे निमन्त्रणातिक्रमे च। १४। निमन्त्रयित्वा भाजनादायिनश्च। १५। निम-न्त्रितस्तथे युक्ता चाभुज्जानः सुवर्णमाषकम् । १६। निम-न्त्रयितुष्व दिगुणमन्त्रम् । १९। त्रभक्ष्येण ब्राह्मण्ट्रपयिता षाडम सुवर्णान्। १८। जात्यपहारिणा भतम्। ११। सुरया वध्यः। १००। स्रचियं दूषियतुस्तद्र्धम्। १०१। वैश्यं दूषियतुस्तद्र्धमपि ।१०२। श्रद्रं दूषियतुः प्रथम-साइसम्। १०३। श्रस्पृश्यः कामकारेण सृश्यं सृश्- न्वधः।१०४। रजखलां शिफाभिस्ताडयेत्।१०५।
पथ्युद्यानादकसमीपेऽप्यश्चिकारी पण्यतम् ।१०६।
तचापास्यात्।१००। यहस्रुक्याद्युपभेत्ता मध्यमसाहसं
द्र्यः।१०८। तच योजयेत्।१०८। यहे पीडाकरं द्रव्यं प्रक्षिपन्पण्यतम्।११०। साधारण्यापलापी
च।१११। प्रेषितस्याप्रदाता च।११२। पित्रपुचाचार्ययाज्यर्त्वजामन्योन्यापिततत्यागी च।११३। न
च ताज्जह्यात्।११४। श्रुद्रप्रव्रजितानां दैवे पिये
भाजकश्च।११५। श्रुयोग्यकर्मकारी च।११६। समुद्रयहभदकश्च।११०। श्रुत्वित्वः श्रुप्यकारी।११८।
पश्चनां पुंस्त्वोपघातकारी च।११६। पितापुचिवरोधे
तु साक्षिणां दश्चपणां द्रण्डः।१२०। यस्त्योश्चान्तरे
स्यात्तस्योत्तमसाहसः।१२१।तुलामानक्रुटकर्तुश्च।१२२।

चस्पृथ्यः कामकारेग स्पृश्ंस्पृथ्यं चैवर्णिकं वध्यः।  $V^4$ ; कामकारेगास्पृथ्य-स्त्वैवर्णिकं स्पृश्नवध्यः।  $C^{1,2}$ ; कामकारेग च्यद्यथवानवार्थवान् v. See the C., which shows how these vv. ll. have sprung up.

<sup>91.</sup> कार्यापवानां  $C^{1,2}$ . From the C. 96. उक्तवानसञ्जानः  $C^{1,2}v$  Ap. 104. अस्पृथ्यः (अस्पृथ्य  $V^2$ ) कामकरे सस्पृथ्यन्स्पृथ्यं वध्यः।  $V^{1-3}$ ;

<sup>92.</sup> चतिष्यादेः ... 104. चस्पृथ्यसाखानादिः कामकारेण नुद्धि-पूर्वकं स्पृथ्यं नैवर्णिकं स्पृथन्नध्यः।...

<sup>105.</sup> रजसलां बृद्धिपूर्वतं जैविर्धाकं स्पृथन्तीम् 108. भूरङ्गना-दिः। 109. ... उत्थानद्रयं दद्यादित्यर्थः। 110. कर्यटक • ... ॰ कार्मेण-पुंनिककादि द्रयं प्रिचिपन् 112. देवब्राह्मशाद्ययं प्रेषितस्यार्थस्य क्रिमेनाप्रदाता 116. यदस्य याग्यं कर्म न भवित। यथानुपनीतस्था-ध्ययनम्। 118. राज्ञा सभीवा चिनयुक्तो नादिष्टः ...

तद्कृटे क्रुटवादिनश्च।१२३। द्रव्याणां प्रतिरूपिवक्रियि-कस्य च।१२४। संसूयविण्जां पण्यमनर्घेणावरूथ-ताम्।१२५। प्रत्येकं विक्रीणतां च।१२६। यहीत-मूच्यं पण्यं यः क्रेतुर्नेव दद्यात्तस्यासौ सोदयं दाप्यः। १२०। राज्ञा च पण्यतं दण्डाः।१२८। क्रीतमक्री-णता या हानिः सा क्रेतुरेव स्थात्।१२६। राज-विनिषद्धं विक्रीणतस्तदपहारः।१३०। तारिकः स्थलजं युक्तं यह्णन्दम् पणान्दण्डाः।१३०। तारिकः स्थलजं मह्यां यह्णन्दम् पणान्दण्डाः।१३०। क्ष्याचारिवानप्रस्थ-भिक्षुगुर्विणीतीथानुसारिणां नाविकः मौक्लिकः युक्त-माददानश्च।१३२। तच्च तेषां दद्यात्।१३३। द्यूते क्रुटाश्चदेविनां करक्केदः।१३४। उपिधदेविनां संदंग-क्रुटः।१३५। ग्रन्थिभेदकानां करक्केदः।१३६।

124. प्रतिरूपक॰  $V^4$ ; सुवर्णरजतादीनां यस्नितिरूपं ... तास्म् N. 125 स्वनर्ष्येणा॰  $V^{1-4}$  N.; स्वनर्षेणा॰  $C^{1,2}v$  (and Y. II, 150). 131. तिरकः  $V^4$ . 136. प्रश्चिभेदकानां च। उत्त्रेपकानां च कर्ष्यः।  $V^4$ ; प्रश्चिभेदकानां राजान्त्रेपकानां च कर्ष्यः।  $V^4$ ; प्रश्चिभेदकानां राजान्त्रेपकानां च कर्ष्यः।  $V^4$ ; प्रश्चिभेदकानां राजान्त्रेपकानां च कर्ष्यः।  $V^4$ ; स्वश्चिभेदकानां राजान्त्रेपकानां च कर्ष्यः।  $V^4$ ; स्वश्चिमेदकानां राजान्त्रेपकानां च कर्ष्यः।

125. ये ...देशान्तरगतं पण्यमनर्ध्येग हीनमूख्येन प्रार्थयमाना खव-बन्धन्त... 126. ये चाधिकमूख्येन विक्रीणिन्त... 131. नीकादि-मुक्काधिकारी तारिकः।... 134. वस्त्राञ्चलबद्धं द्रव्यमुल्लृत्य येऽपहरन्ति ते यित्रभेदकाख्येमं करक्केदः कार्यः। N. in V<sup>1-3</sup>; व॰ द्रव्यमुल्लृत्याप-हरताम्। N. in V<sup>4</sup>. The further Sûtra, which V<sup>4</sup> (see also v) inserts in this place, is not commented upon by Nandapaṇḍita, and seems to have crept into the text from a passage of Yâjñavalkya (II, 274), which he quotes further on. दिवा पश्चनां रकायुपघाते पाले त्वनायति पालदोषः। १३७। विनष्टपशुमूल्यं च स्वामिने दद्यात्। १३८। श्रननुज्ञातां दुइन्पञ्चविंश्रतिं कार्षापणान्। १३८। म-हिषी चेत्सस्यनाशं कुर्यात्तत्यालस्वष्टी माषान्दगद्यः। १४०। त्रपालायाः खामी । १४१। त्रश्रस्रुष्ट्रो गर्दभा वा।१४२। गौश्चेत्तदर्धम् ।१४३। तदर्धमजाविकम्।१४४। भक्षयित्वोपविष्टेषु दिगुणम्।१४५। सर्वच स्वामिने वि-मष्टसस्यमूख्यं च ।१४६। पिष्य यामे विवीतान्ते न दे ाषः। १४७। अनावते च।१४८। अल्पकालम्।१४६। उत्सृष्ट्वयभस्रतिकानां च । १५०। यस्तूत्तमवर्णान्दास्ये नियाजयेत्तस्योत्तमसाहसा द्राडः। १५१। त्यत्तप्रवच्यो राज्ञी दास्यं कुर्यात्। १५२। भृतकश्चापूर्णे काले भृति त्यजन्सकलमेव मूच्यं दद्यात्।१५३। राज्ञे च पंगाशतं द्द्यात्। १५४। तद्दोषेण यदिनग्येत्तत्वामिने। १५५। अन्यच दैवापघातात्। १५६। खामी चेद्रतकमपूर्णे काले जच्चात्तस्य सर्वमेव मूच्यं दद्यात्।१५०। पग्राप्तं च राजनि । १५८। अन्यच भृतकदेषात् । १५६। यः

<sup>141.</sup> चपालकायाः v Ap. 142—150 with C. om. V¹. 146. विनष्टस्य सस्यस्य V⁴. 147. ग्रामसीमान्ते  $C^{1.2}v$ ; सीमान्ते from the C. 149. चस्पनाइं  $V^{2,3}$ ; चस्पनानं  $C^{1,2}v$ ; ग्रासमाच भच्यो न देशः N. See Colebrooke, Dig. III, 4, XXI.

<sup>153. ...</sup> यावदभ्युपगतं तावत्मकत्मेव मूल्यं वेतनं खामिने दद्यात ।...

कचां पूर्वदत्तामन्यसौ दद्यात्स चौरवच्छास्यः। १६०। वरदेश विना । १६१ । निर्देश परित्यजन् । १६२। पत्नीं च।१६३। श्रजानानः प्रकाशं यः परद्रव्यं क्री-गीयात्तव तस्यादोषः।१६४। स्वामी द्रव्यमाप्नुयात्। १६५। यद्यप्रकाशं हीनमून्यं च कीगीयात्तदा केता विक्रेता च चौरवच्छास्यौ।१६६। गणद्रव्यापहर्ता वि-वास्यः।१६७। तत्संविदं यश्च लङ्घयेत्।१६८। निष्ठे-पापद्यार्थवृद्धिसहितं धनं धनिकस्य दाप्यः । १६९। राज्ञा चौरवच्छास्यः ।१७०। यश्वानिश्चिमं निश्चिमिति ब्रुयात् । १७१ । सीमाभेत्तारमुत्तमसाइसं दण्डियत्वा पुनः सीमां लिङ्गान्वितां कार्येत्। १७२। जातिभंश-करस्याभक्ष्यस्य भक्षयिता विवास्यः। १७३। श्रभक्ष्यस्या-विक्रयस्य विक्रयी देवप्रतिमाभेदकश्चीत्तमसाइसं द्राड-नीयः। १७४। भिषिद्मिथ्याचरनुत्तमेषु पुरुषेषु ।१७५।

163. यः स्त्रीं च। V<sup>4</sup>. 172. लिक्सन्तितां om. V<sup>4</sup>v; the whole Sûtra and part of the C. is om. in V<sup>1-3</sup>, the whole C. in V<sup>4</sup>. 175. सभिचरबु॰ V<sup>1-4</sup>; साचरबु॰ C<sup>1,2</sup>v Ap.; उपचरित N.

मध्यमेषु मध्यमम्।१७६। तिर्यक्षु प्रथमम्।१७७। प्रतिश्रुतस्थाप्रदायी तद्दापयित्वा प्रथमसाइसं द्राद्धः। १७८। क्रुटसाक्षिणां सर्वस्वापद्दारः कार्यः।१७६। उत्कोचापजीविनां सभ्यानां च।१८०। गाचर्ममाचा-धिकां भुवमन्यस्याधीक्षतां तस्मादानिर्माच्यान्यस्य यः प्रयच्छेत्स वध्यः।१८१। जनां चेत्षाडण सुवर्णा-न्द्राद्धः।१८२।

एके। ज्ञीयाद्यदुत्पनं नरः संवत्सरं फलम्।
गाचर्ममाचा सा श्रीणी स्तोका वा यदि वा बहुः॥१८३॥
ययोर्निश्चित्त श्राधिस्ती विवदेतां यदा नरी।
यस्य भुक्तिः फलं तस्य बलात्कारं विना कता॥१८४॥
सागमेन तु भागेन भुक्तं सम्यग्यदा तु यत्।
श्राहर्ता लभते तच नापहार्यं तु तत्कचित्॥१८५॥
पिचा भुक्तं तु यद्व्यं भुक्त्याचारेण धर्मतः।
तिसान्मेते न वाच्योऽसी भुक्त्या प्राप्तं हि तस्य तत्॥१८६॥
चिभिरेव तु या भुक्ता पुरुषेभूर्यथाविधि।

<sup>163. ...</sup>चदुष्टां पत्नीं विवाहसंख्नुतां परित्यजत इति ।... 167. गर्मो नास्मासमूहत्तद्यं राजादिप्रेषितं द्रयं गर्मादयम् ।... 173. जातिश्रंप्रं यद्भितं सत्वरोति... तस्य कामता भक्तिया भोक्ता न तु भोजयिता । तद्ग्रस्य पूर्वमुक्तत्वात् । (Sû. 98)... 174. स्रभक्षाणि सुरादीनि... 175. राजसंबन्धिमनुष्येषु यो वैद्यास्त्रपथमतिक्रम्य...उपचरति ।...

<sup>179.</sup> सर्वापहारः  $V^{1-4}$ ; सर्वखापहारः  $C^{1,2}v$  N. Ap. 183. बक्क  $V^{1-4}$ ; बक्कः  $C^{1,2}v$  N. v Ap.

<sup>176.</sup> चराजसंबन्धिषु... 185. खत्त्वहेतुः प्रतिग्रहत्रयादिरागमस्तेन सङ्घ वर्तमानः सागमः।... 186. ... दश्चे ग्रहत्त्वेचादि... पित्रग्रहणं पितामहस्याप्युपलत्त्वणम्।... 187... पित्रपितामहप्रपितामहे...

खेखाभावेऽपि तां तच चतुर्थः समवाप्रयात् ॥१८०॥ निखनां ऋङ्गिणां चैव दंष्ट्रिणामाततायिनाम्। इस्ययानां तयान्येषां वधे इन्ता न दोषभाक् ॥१८८॥ गुरं वा बालचडी वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्। आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्॥ १८९॥ नाततायिवधे दोषे। इन्तुर्भवति कश्रन। प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमः च्छति॥ १८०॥ उद्यतासिविषामिं च शापाद्यतकरं तथा। श्रायर्वणेन इन्तारं पिशुनं चैव राजसु ॥ १८१ ॥ भार्यातिक्रमणं चैव विद्यात्मप्ताततायिनः। यभ्रोवित्तहरानन्यानाहुर्धर्मार्थहारकान्॥ १८२॥ उद्देशतस्ते कथितो धरे द्र्विधर्मया। सर्वेषामपराधानां विस्तरादितिविस्तरः ॥ १८३॥ अपराधेषु चान्येषु ज्ञात्वा जातिं धनं वयः।

192 om. V4.

188. निखना वाबादयः। प्रिक्षणो गोव्यतिरिक्ता व्यनादयः। दंदिणो वराहादयः। व्यन्येषां मेघमहिष्ठादीनां तेषां मरणाभिसंधिनाधावतां वधे ... 189. गुरुराचार्या ... यद्यपि वज्ज्ञ्यत इत्यनेनेव ब्राह्मणोपलिक्ष-स्व्यापि ... ब्राह्मणस्य ... पुनरुपादानम्। एषामन्यतमम् ... 191 ... राजसु पिश्वनं परदेषिनिवेदकं विवादमन्तरेण। ... 192. भार्या परकीयाम-ननुरक्तामतिक्रमितुं बलाङ्कोक्षं प्रीलमस्यासौ । ... धर्महरस्तडागादिभेदकः। वर्षा प्रहचेनादिस्तद्भयदिनिन्यानपाततायिनो धर्मन्ना वाज्ञः। ...

द्ग्डं प्रकल्पयेद्राजा संमन्त्र्य ब्राह्मग्रैः सह ॥१८४॥ दग्डां प्रमाचयन्दग्डािद्दगुगं दग्डमावहेत्। नियुक्तश्चाप्यदग्डानां दग्डकारी नराधमः॥१८५॥ यस्य चौरः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगा न दृष्टवाक्। न साइसिकदग्डद्या स राजा शक्रलोकभाक्॥१८६॥५॥

श्रयोत्तमणीऽधमणीययादत्तमर्थं यह्नीयात्।१। दिकं चिकं चतुष्कं पञ्चकं च शतं वर्णानुक्रमेण प्रतिमा-सम्।२। सर्वे वर्णा वा स्वप्रतिपन्नां वृद्धिं द्युः।३। श्रयक्रतामि वत्सरातिक्रमेण यथाविहिताम्।४। श्राध्यपभीगे वृद्धभावः।५। दैवराजोपघाताहते विनष्टमाध्यपभीगे द्यात्।६। श्रन्तवृद्धौ प्रविष्टायामिष।७। स्थावरमाधिमृते वचनात्।८। यहीतधनप्रवेशा-

 $VI,\ 1.$  खत्रो॰  $V^4.$  4. ॰िविहितम्  $V^{1-4}$ ; ॰िविहिताम्  $C^{1,2}$  N.; ॰िविहितात्  $V^{1-4}$ ; खन्या॰  $V^{1-4}$ ; खन्या॰  $V^{1-4}$ 

<sup>195.</sup> या दर्खाधिकारे राज्ञा नियुक्तः स चेह्र्ग्ड्यमदर्ग्डियलैव मुच्वितः VI, 2. रुद्धिपरिमाणमा । इदं (इयं?) बन्धालमके प्रयोगे
च रुद्धिः। 5. ... तच गोष्यत्याधर्भागे रुद्धिं न लभेते व्यर्थः॥ 7. ...
चन्दुद्धिरेन्तम् ... तिस्मन्प्रविष्टे ... च्याधिमृत्तमर्ग्योऽधमर्गाय दद्यात्।
... 8. यावदुद्धिलाभमेव त्येदमाम्बवनाद्युपभोक्तव्यमिति वचनव्यक्तिं
विना यच रुद्ध्यपकरण्यायाम्बवनादि स्थावरमाधी द्यतं तचान्तरिद्धपविष्रेऽपि
न तदुत्तमर्ग्या द्यात्नितं तदनन्तरं भुञ्जोतेव यावन्त्रूललाभम्।...

र्थमेव यत्स्थावरं दत्तं तहु हीतधनप्रवेशे द्यात्। १। दीयमानं प्रयुक्तमर्थमुत्तमर्णस्थायह्वतस्ततः परं न वर्धते। १०। हिर्ण्यस्य परा रुडिर्दिगुणा। ११। धान्यस्य चिगुणा। १२। वस्त्रस्य चतुर्गुणा। १३। रसस्याष्ट-गुणा। १४। संततिः स्त्रीपश्चनाम्। १५। किखकार्पास-स्चर्माय्धेष्टकाङ्गाराणामश्या। १६। अनुकानां दि-गुणा। १७। प्रयुक्तमर्थं यथा कथंचित्साधयन राज्ञो वाचः स्वात्। १८। साध्यमानश्रेद्राजानमभिगच्छेत्त-त्समं दण्डाः।१९। उत्तमर्णश्रेद्राजानमियात्तिक्भावि-तोऽधमर्थी राज्ञे धनदशभागसंमितं दण्डं दद्यात्। २०। प्राप्तार्थश्चीत्तमर्गी विंशतितममंश्रम्। २१। सर्वापला-प्येकदेशविभावितोऽपि सर्वं दद्यात्। २२। तस्य च भावनास्तिस्रो भवन्ति लिखितं साक्षिणः समयित्रया च। २३। ससाश्चिकमानं ससाश्चिकमेव दद्यात्। २४। लिखितार्थे प्रविष्टे लिखिनं पाटयेत्। २५। असमग्रदाने खेखासंनिधाने चोत्तमर्गः खिलिखितं द्यात्। २६।

धनग्राहिण प्रेते प्रविजते दिद्श समाः प्रविसते वा तत्पुचपौचैर्धनं देयम्। २०। नातः परमिनच्छिभः।२८। सपुचस्य वाष्यपुचस्य वा रिक्यग्राही चरणं द्यात्। २८। निर्धनस्य स्वीग्राही। ३०। न स्वी पितपुचकतम्। ३१। न स्वीकृतं पितपुच्ची। ३२। न पिता पुचकतम्। ३३। श्रविभक्तैः कृतस्रणं यस्तिष्ठेत्स द्यात्। ३४। पैठकस्ण-मित्रभक्तानां भातृणां च। ३५। विभक्तास्य दायानुरूप-मंश्रम्। ३६। गोपशौण्डिकश्रीचृषर्जकत्याधस्त्रीणां पित-र्द्यात्। ३०। वाक्प्रतिपनं कुरुम्बिना देयम्। ३८। कस्यचित्कुरुम्बार्थे कृतं च। ३८। यो ग्रहीत्वा चरणं सर्वं श्रो दास्यामीति सामकम्। न द्यास्त्रोभतः पश्चात्तया रुद्धिमवापुयात्॥ ४०॥ दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते।

<sup>14</sup> om.  $C^{1,2}v$ . 18. तिस्रत्यक्यंचित्  $V^4$  for प्रयुक्तमधं यथाकर्य-चित्। 25. किखितार्थप्रविस्टो  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$ ; किखितान्ते प्रविस्टे v.

<sup>14.</sup> रसस्य तैषष्टतादेः ... 16. ... रष्टामच्चया रहिः कदापि न निवर्तत इत्यर्थः ।... 25. विखितार्था ग्रहीतस्याम् । तिसानुत्तमर्थो प्रविष्टे सति तिस्तिस्तितस्यापन्नं पाटयेच्छिन्द्यात् ।...

<sup>28.</sup> खनीपुनिः। C<sup>1,2</sup>v. 29. वापुत्रस्य C<sup>1,2</sup>; om. v. 38, 39. वा॰ नादेयं कस्यचित्। कुटुम्बार्थे क्रतं च। all. See, however, Colebrooke, Dig I, 5, CXCII.

<sup>30.</sup> यदि धनाभावे रिक्यग्राही नास्ति तदा या यदीयां स्त्रियं भार्या- त्वेन स्वीकरोति स तदीयम्यां दद्यात्।... 35. विभागात्पाक्पित्रा छत- स्यामविभक्तानां भात्यां चकारात्पीत्रायां संभूय देयं भवति।... 37. ... तदधीनस्तित्वात्।... 40. यः सर्वम्यां हिरस्यं धान्यादि ग्रहीत्वा त्यः परस्वो वेत्यादि छतेऽवधौ सामकं सममेव दास्याभीति प्रतिद्याय प्रसाद्वाभादिना छतेऽवधौ न दद्यात्...

श्राद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता श्रिष ॥ ४१ ॥ बहवश्रेत्रतिसुवो द्युस्तेऽर्थं यथाक्रतम् । श्रिशं विश्वेषिते त्वेषु धनिकच्छन्दतः क्रिया ॥ ४२ ॥ यमर्थं प्रतिसूर्द्याइनिकेनोपपीडितः । स्टिशिकस्तं प्रतिसुवे दिगुणं दातुमर्हति ॥ ४३ ॥ ६ ॥

श्रय खेखं चिविधम्।१। राजसाक्षिकं ससाक्षिकम-साक्षिकं च।२। राजाधिकरणे तिनयुक्तकायस्यकतं तद्ध्यक्षकरचिह्नितं राजसाक्षिकम्।३। यच कचन येन केनचित्तिखितं साक्षिभिः खहस्तचिह्नितं ससाक्षि-कम्।४। खहस्तिखितमसाक्षिकम्।५। तद्दखात्कारि-तमप्रमाणम्।६। उपिथकताश्र सर्व एव।७। दूषित-कमदुष्टसाद्यिद्धतं ससाक्षिकमपि।८। ताद्दिविधेन खेखकेन खिखितं च।६। स्त्रीवाखास्ततन्त्रमत्तोत्मत्तभीत-

VII, 9. जेखकेन om. C1,2 v.

ताडितक्तं च ।१०। देशाचाराविरु बं व्यक्ताधिविधि-लक्षणमलुप्तक्रमाक्षरं प्रमाणम् । ११ । वर्णेश्च तत्क्रतेश्चिद्धेः पत्चेरेव च युक्तिभिः । संदिग्धं साधयेखेखं तद्युक्तिप्रतिरूपकैः ॥१२ ॥ यचर्णी धनिका वापि साक्षी वा लेखकाऽपि वा । म्रियते तच तखेखं तत्खहस्तैः प्रसाधयेत् ॥१३॥९॥

श्रथासाक्षिणः। १। न राजश्रोचियप्रव्रजितिकतव-तस्करपराधीनस्त्रीवालसाइसिकातिष्टइमन्तान्मत्ताभि-श्रस्तपिततश्रुनृष्णार्तव्यसिनरागान्धाः। २। रिपुमि-चार्थसंबन्धिविकर्मदृष्ट्रोषसद्दायाश्च। ३। श्रिनिर्ष्ट्रस्तु साक्षित्वे यश्चोपेत्य ब्रूयात्। ४। एकश्चासाक्षी। ५। स्तेयसाइसवाग्दण्डपारुष्यसंग्रहणेषु साक्षिणा न परी-ख्याः। ६। श्रथ साक्षिणः। ७। कुलजा वृत्तवित्तसंपना

11. यक्ताधिकत॰  $V^{1-4}$   $C^{1,2}$ ; यक्ताविक्तत॰ V; यक्ताविक्तति॰ or यक्ताधिविधि॰ Nârada 4, 60. See the C. 12. प्रतिरूपितैः ॥  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$  N. VIII, 1. यथ साद्यिगः  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$ v. 3. विकर्मि॰  $V^{1-4}$ .

<sup>42. ...</sup> यथाकतमहमेतावदधं दाखामीति खखाभुपगतमधं दद्यः। यदा तु समांग्रतया विषमांग्रतया वार्धा न विग्रवितः संपूर्णा वा प्रत्येक्तमभुपगत- सदा प्रतिभुषु धनिक क्लन्दता धनिकेक्या क्रियाधादानं भवित्। यसादि- क्लेक्सादुष्ट्रीयादित्यधः।... VII, 3. ... तस्यां सभायां याऽध्यक्तः प्राष्ट्रि- वाकक्तस्य करिचिन्नेन युक्तम्।... 4. यत्र क्षचनेत्यनेन राजसभाया अनि- वमः... 7. उपिधना क्लेन कृताः सर्व एव लेख (लेखा?) अप्रमाणम्।... 8. दूषिता लाभादिहेतुभिवादिना। कर्मदुष्टाक्षीर्यादिकमभिर्ये खयमेव दुष्टाक्तादृग्नैः सािचाभिर्यदिक्षतं तत्ससािचाकमण्यप्रमाणम्।...

<sup>11. ...</sup> यक्ताधिविधिषच्यामिति पाठे यक्तस्य स्परमाधिविधेराधीकरणस्य जच्यां ... यिमित्रिययः ।... 12. तत्क्तवैयो सिक्किखितः पत्ताचरः ।
तत्क्रतिस्त्रिः श्रीकारादिभिः। तत्क्रतेः पत्नेः पत्तान्तरस्याच्यरसादस्यिन्छप्रयोग । युक्तिभिः ... अनयारेवंविधो व्यवहाराऽसि न्देशोऽसि न्काले समायत(?) इत्यादिभिः। तथा तिस्निन्यन्ते या युक्तया लिखनपरिपाय(०पाच्य?)स्तासां प्रतिकृपितानि सद्यम्बिखनानि तैस्र साध्येत्।...

यज्ञानस्तपस्त्रिनः पुनिगा धर्मज्ञा अधीयानाः सत्य-वन्तस्त्रैविद्यदृद्वाञ्च। ८। श्रभिहितगुणसंपन्न उभयानु-मत एकोऽपि। १। दयोविवदमानयार्थस्य पूर्ववादस्तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः । १०। त्राधर्यं कार्यवशाद्यच पूर्व-पक्षस्य भवेत्तच प्रतिवादिनाऽपि । ११ । उद्दिष्टसाक्षिणि स्ते देशान्तरगते वा तद्भिहितश्रोतारः प्रमाणम्। । १२। समक्षदर्भनात्साक्षी अवणादा । १३। साक्षिणख सत्येन पूयन्ते। १४। वर्णिनां यच वधस्तचान्दतेन।१५। तत्पावनाय कूषाण्डीभिर्दिजोऽमिं जुहुयात्।१६। श्रुद्र एकाहिकं गोदशकस्य ग्रासं दद्यात्। १७। ख-भावविक्रती मुखवर्णविनाग्रेऽसंबद्धप्रलापे च क्रुटसाक्षिणं विद्यात्। १८। साधिणश्चा ह्रयादित्योदये क्रतशपथा-न्युच्छेत्। १८। ब्रूहीति ब्राह्मणं प्रच्छेत्। २०। सत्यं ब्रुइीति राजन्यम्। २१। गोबीजकाच्चनैवैश्यम्। २२। सर्वमहापातकौतु श्रुद्रम् । २३ । साक्षिणश्र श्रावयेत्।

13 om. V4. 15. तचान्द्रतं वदब्र दुष्यति। V4. 18. विन्द्यात्। V4.

VIII, 9. द्याभिद्दितेः कुलजन्मादिभिर्मुणेः संपन्नो यद्यभाभ्यामधि-प्रत्यचिभ्यामध्यपगम्यते तदा एकाऽपि 10...तत्र या मदीयं धारयसीति ब्रूते स पूर्ववादी पूर्वपच्ची वादी 11. यत्र पूर्वपच्चस्य ऋणाद्यभि-यागस्य कार्यवशास्त्रतिदानादिवशात् अधार्यमधरीभावाऽसाध्यता भव-ति । 22. गोबीजकाञ्चनानि ते निष्प्रतानीति शापितं वैश्यं एच्छेत्। ... । २४। ये महापातिकनां खेका ये चेपपातिकनां ते क्रुटसाश्चिणामिष । २५ । जननमर्णान्तरे क्रतसुक्रत-हानिश्च । २६ । सत्येनादित्यस्तपित । २७ । सत्येन भाति चन्द्रमाः । २८ । सत्येन वाति पवनः । २६ । सत्येन भूधीरयित। ३० । सत्येनापित्तिष्ठन्ति । ३१ । सत्येनाि्यः । । ३२ । खंच सत्येन । ३३ । सत्येन देवाः । ३४ । सत्येन यज्ञाः । ३५ ।

श्रश्रमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धतम्।
श्रश्रमेधसहस्राडि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ३६ ॥
जाननोऽपि हि ये साख्ये तृष्णींमृता उपासते।
ते क्रुटसाक्षिणां पापैत्तुल्या दण्डेन चाप्यथ।
एवं हि साक्षिणः पृच्छेदर्णानुक्रमता चपः ॥ ३० ॥
यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्।
श्रन्थथावादिना यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः ॥ ३८ ॥
बहुत्वं प्रतिग्रत्त्तीयात्साक्षिदेधे नराधिपः।
समेषु च गुणात्कष्टान्गुणिदेधे दिजोत्तमान् ॥ ३८ ॥
यस्मिन्यस्मिन्ववादे तु क्रुटसाक्ष्यच्तं वदेत्।
तत्तत्कार्यं निवर्तत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥ ४० ॥ ८॥

<sup>26. •</sup> सञ्चत • om. C1,2 v. 32. सत्येनामिस्तिष्ठति । C1,2; om. v.

<sup>25.</sup> महापातिकाना ब्रह्महादयः। उपपातिकाना मोन्नादयः।...

त्रथ समयितया।१। राजद्रोहसाहसेषु यथाकामम्।२। निश्चेपस्तेयेष्वर्थप्रमाणम्।३। सर्वेषेवार्थजातेषु मून्यं कनकं कल्पयेत्।४। तच कृष्णले ने ग्रद्रं
दूर्वाकरं शापयेत्।५। दिकृष्णले ने तिलकरम्।६।
चिकृष्णले ने रजतकरम्।७। चतुःकृष्णले ने सुवर्णकरम्।८। पच्चकृष्णले ने सीता दृतमहीकरम्।८। सुवर्णार्थी ने के।शा देयः ग्रद्रस्य।१०। ततः परं यथाई
धटाग्न्युदक्विषाणामन्यतमम्।११। दिगुणेऽर्थे यथाभिहिता समयितया वैश्यस्य।१२। चिगुणे राजत्यस्य।१३। कोश्यवर्जं चतुर्गुणे ब्राह्मणस्य।१४। न ब्राह्मएस्य कोशं दद्यात्।१५। त्रन्यचागामिकालसमयिनबन्धनित्रयातः।१६। कोशस्थाने ब्राह्मणं सीता दृतम-

हीकरमेव शापयेत्।१९। प्राग्हष्टरोषं खल्पेऽप्यर्थे दिव्यानामन्यतममेव कारयेत्।१८। सत्सु विदितं सचितं न महत्यर्थेऽपि।१९। श्रामयोक्ता वर्तयेच्छीर्षम्।।१०। श्रामयक्तश्च दिव्यं कुर्यात्।२१। राजद्रोहसाह-सेषु विनापि शीर्षवर्तनात्।२२। स्वीबाह्मणविकलास-मर्थरोगिणां तुला देया।२३। सा च न वाति वायौ।।१४। न कुष्यसमर्थले।हकाराणामग्निदेयः।२५। शर-द्रीष्मयाश्च।२६। न कुष्ठिपैत्तिकब्राह्मणानां विषं देयं।।१९। प्रावृष्टि च।२८। न श्वेष्मव्याध्यदितानां भीरूणां श्वासकासिनामम्बुजीविनां चोदकम्।२८। हेम-क्शिश्चरयाश्च।३०। न नास्तिकेथः केश्यो देयः।३१। न देशे व्याध्मरकोपसष्टे च।३२।

सचैलं स्नातमाह्रय स्र्योदय उपोषितम्। कार्येत्सर्वदिव्यानि देवब्राह्मणसंनिधौ ॥ ३३॥ ८॥

IX, 4. एवार्थेषु  $C^{1,2}$ ; एवार्थजातेषु v. 7. ॰मही॰  $\delta m$ .  $V^4$ . 10. सुवर्णार्थे  $C^{1,2}$ .

IX, 1. ... खलौकिकं प्रमाणं समयः । ... 3. निच्चोपक्रवे चौर्याभियागे बद्धवचनात्माइसे च विप्रतिपद्मस्यार्थस्य प्रमाणं कल्पयिता दिखं
स्थापयेत्। 4. निच्चेपाक्रवादिविषयेषु सर्वेष्ट्यपर्यजातेषु परिमाणं कल्पयिता तन्मूल्यत्वेन सुवर्णं कल्पयेत्। प्रमाणेन दिव्यव्यवस्थेति। ... 12.
ये... प्रपथाः श्रूदस्योक्तान्त रवतत्परिमाणाद्दिगुणपरिमाणे ... हिस्न क्रमादेशस्य भवन्ति। ... 16. खागामिकाले। भावो। ... तच यः समयः विश्वासत्विबन्धना तद्वेतुः क्रिया प्रमाणं तामन्यच विनेत्यर्थः। भाविविश्वासार्थे
ब्राह्मणस्यापि काश्रो भवतीति तात्पर्यम्। यथाच पितामचः। प्रक्वाविश्वाससंधाने विभागे रिक्थिना तथा। क्रियासमूचकर्द्धते काश्रमेव प्रदापयेत्। ...

<sup>19</sup>. विदितसचरित्रं  $C^{1,2}$ ; विदितसचरित्रो v; प्रथितं सचरित्रं Ap. 26. श्ररद्वीष्मयेः ।  $V^4$ . 29. ॰ আध्यदितभीरूणां  $V^4$ . 30. ॰ शिशि-र्याः । v. 31.  $\sigma$  om.  $C^{1,2}$ .

<sup>19.</sup> सत्स शिष्टेषु ... शिष्टत्वेन विदितम् ।... 20... शीर्षं विवादपराजय-निमित्तं प्रयां वर्तयेदङ्गीकुर्यात् । 23. असमर्थाऽतिवार्धकोन ... 29... अम्बुनि जवे जीवनं येषां केवर्तादीनाम् ... 33... ब्राह्मणानां सभ्यानामन्येषां च...

त्रव धटः।१। चतुर्हस्तोच्छितो दिहस्तायतः।२।
तच सारदृश्चेाद्भवा पञ्चहस्तायते।भयतःशिक्या तुला।३।
तां च सुवर्णकारकांस्यकाराणामन्यतमे। विश्वयात्।४।
तच चैकस्मिन्शिक्ये पूरुषमारोपयेद्दितीये प्रतिमानं
णिलादि।५। प्रतिमानपुरुषौ समधृतौ सुचिद्धितौ कला
पुरुषमवतार्येत्।६। धटं च समयेन युक्तीयात्।७।
तुलाधारं च।८।

ब्रह्मघां ये समृता लेका ये लेकाः क्रूटसाक्षिणाम्। तुलाधारस्य ते लेकास्तुलां धार्यता स्वा॥ १॥

X, 5. पुरुषं दिव्यकारियम्  $V^4$ . The latter word from the C. 9. ब्रह्मक्रो...कूटसाद्यायः।  $C^{1,2}$ ; ब्रह्मक्रो...v.

धर्मपर्यायवचनैर्धेट इत्यभिधीयसे।
त्वमेव धट जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः॥१०॥
व्यवहाराभिश्रस्तोऽयं मानुषस्तुल्यते त्विय।
तदेनं संश्रयादस्माह्यम्तस्त्वातुमर्हसि॥११॥
ततस्वारोपयेच्छिक्ये भूय एवाय तं नरम्।
तुलिता यदि वर्धेत ततः स धर्मतः श्रुचिः॥१२॥
शिक्यच्छेदाक्षभङ्गेषु भूयस्वारोपयेन्नरम्।
एवं निःसंश्रयं ज्ञानं यतो भवति निर्णयः॥१३॥१०॥

श्रयाग्निः।१। षोड्गाङ्गुलं तावदन्तरं मण्डलसप्तकं कुर्यात्।२।ततः प्राङ्मुलस्य प्रसारितभुजदयस्य सप्ता-श्रत्यपन्नाणि करयोर्द्यात्।३।तानि च करदयसिह-तानि स्रचेण वेष्टयेत्।४।ततस्तचाग्निवर्णं लोइपिण्डं पञ्चाश्रत्यलिकं समं न्यसेत्।५। तमादाय नातिद्रतं

X, 1. धटः पादाच्चतुलादीनां समुदायस्ति द्विरिभिधीयत इति। धटनिर्माणप्रकारमाह । २ ... धटोच्छ्यायामा स्त्रमोच्छ्यायामाभ्यां भवत
इति तावनेनाता । उच्छयवचना द्विखन्तीयभागातिरिक्तिमिदं परिमाणिमिख्रुत्तम् ।... ३. तच...मध्ये प्रान्तयास्य ले विल्वावलय (० लम्ब०) कर्कटोपेता
उभयता द्वलम्बिति प्राच्या तुलाच्चमध्यावलम्बिक्ते टे द्वलम्बनीया ।... 4. विध्यात्परीच्वावलं च (० लंब०) समां कुर्यात् ।... 5. पुरुषं दिख्यतारिणम्...
प्रिचादि प्रिलेखकाम्ददाद्यारे प्रयेत् ।... 6. सुचिक्तिनो प्रतिमानं द्रव्यान्तरागमापगमण्डानिखच्ये पुरुषं च वस्त्रालंकारादिन्यूनाधिक प्रक्रानिखच्ये
राजसुद्दादिना सम्यक्चिक्तिनो कत्वा पुरुषं...च्यवतारयेत् । चन्ये तु तुलाप्राच्यादवलम्बस्पष्टभागे द्रपञ्चकरणं व्याचच्चते ।... 7...धटं तुलां समयेन
प्रपचेन वच्यमाणेन ग्रङ्गीयात् नियमयेत् ।... 8. यः सुवर्णकाराद्यन्यतमस्तुलां धारयति तमपि ग्रपथेन नियमयेत् ।...

<sup>10.</sup> ज्यभिधीयते  $V^{1-3}$   $C^{1,2}v$ . See the C. XI, 3. ॰ पर्गानि  $V^4$ .

<sup>10.</sup> धटम्रव्दो धर्मपर्यायक्तेनाभिधीयमानलाद्धममूर्तितया मानुषेदुर्विचे यानि प्रत्यक्ततया त्वं जानीषे।... पितामच्क् धकाराद्धममूर्तिक्वं टकारा-त्कुटिं नराम्। धता भावयसे यसाद्धटक्तेनाभिधीयसे।... XI, 3. तता वक्षमाणवीचिमर्दनच्काङ्ककरणानन्तरम्... 4. तान्यश्रस्यपन्नाप्यकपन्ना-रिण वा दद्यात्। द्वाभ्यां कराभ्यामञ्जनीक्षताभ्यां सच्च श्रेतेन सूत्रेण सप्तवारं स्थेत् (मथेत्?)।... 5. ततः...चिममन्त्रणानन्तरम्...

नातिविलम्बितं मण्डलेषु पदन्यासं कुर्वन्त्रजेत्। ई।
ततः सप्तमं मण्डलमतीत्य भूमौ ले। हिपण्डं जह्यात्। ७।
यो हस्तयोः कचिह्यधस्तमग्रुडं विनिर्दिग्रेत्।
न दग्धः सर्वथा यस्तु स विग्रुडो भवेन्तरः॥ ८॥
भयाद्वा पातयेद्यस्तु दग्धो वा न विभाव्यते।
पुनस्तं हार्येखोहं समयस्याविग्रोधनात्॥ ८॥
करौ विष्टदितत्रीहेस्तस्यादावेव लक्षयेत्।
त्रिभमन्त्यास्य कर्योर्लो हिपण्डं तता न्यसेत्॥ १०॥
त्वमग्ने सर्वभृतानामन्तव्यस्ति साक्षिवत्।
त्वमेवाग्ने विजानीषे न विदुर्यानि मानवाः॥ ११॥
व्यवहाराभिश्रस्तोऽयं मानुषः भुडिमिच्छित।
तदेनं संश्र्यादस्माडमीतस्त्रातुमहीस॥ १२॥ ११॥

त्रयोदकम्।१। पद्मभैवालदृष्टग्राहमस्यजलोका-द्विजितेऽस्मिस् ।२। तवानाभिममस्यारागदेषिणः पुरुषस्यान्यस्य जानुनी ग्रहीत्वाभिमन्त्रितमसः प्रवि-भेत्।३। तत्समकालं च नातिक्रूरस्दुना धनुषा पुरु-षे।ऽपरः भरक्षेपं कुर्यात्।४। तं चापरः पुरुषे। जवेन भरमानयेत्।५। तन्मध्ये या न हम्येत स मुद्धः परिकीर्तितः। त्रम्यया त्वित्रमुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्भने॥६॥ त्वमसः सर्वसूतानामन्त्रश्वरसि साध्यिवत्। त्वमेवासी विजानीषे न विदुर्यानि मानुषाः॥७॥ व्यवहाराभिभ्रस्तीऽयं मानुषस्विय मज्जति। तदेनं संभ्रयादसाद्धरितस्त्रातुमहंसि॥८॥१२॥

श्रय विषम्।१। विषाण्यदेयानि सर्वाणि।२। ऋते हिमाचले। इवाच्छाङ्गात्। ३। तस्य च यवसप्तकं घृतसु-तमभिशस्ताय दद्यात्। ४।

<sup>6.</sup> नाविलम्बितं  $C^{1,2}v$ . 7. ले। ह॰ om.  $V^3$   $C^{1,2}v$ . 8. यदान्य-चिक्नितकरस्तम॰  $C^{1,2}$ ; यदि स स्याक्तिचिक्नंकरस्तम॰ v. From the C. 9. धारयेत्यछं  $C^{1,2}v$ . 10. विम्टिंदतत्री ही इति पाउ तु स्पष्टमेव। N.

<sup>8.</sup> या दिखकर्ता इस्तयाः क्वचित्रपूर्वक्रतेषु चिक्रेषु तताऽन्यत्र द्राधः... भवति तमश्रद्धं विनिर्दिश्चेत्।... 10. विम्दिता त्रीह्या येनासौ विम्दितित्रीहिस्तस्य करावादावेव पिष्णलपत्रन्यासात्रागेव त्रयाकियातिलकादिः स्थानेष्यलक्षरसादिना लच्चयेदङ्कयेत्।...लच्चित्वा तता न्यसेत्।...पिखं वच्चमार्योभन्तैः प्राद्विवाकः स्वयमभिमन्त्रा... अस्य करयोर्लाह्पिखं न्य- सेत्।...मन्त्रानाह ॥

XII, 2. ...दुष्टाः कर्कटादयः। ग्राह्मः ग्रिश्रमारादयः। ... 3...वच्य-माणमन्त्राभ्यां प्राष्ट्रिवाकेन ... अभिमन्त्रितम् ... XIII, 3. हिमग्रि-रावपि यत् । ग्रह्योङ्गवम् । तदिना। ... तच ग्रह्याद्यतिवदत्सनाभ-संज्ञकम्। ...

88

विषं वेगक्रमापेतं सुखेन यदि जीर्यते।
विश्व तिमिति ज्ञात्वा दिवसान्ते विसर्जयेत्॥ ५॥
विषत्वादिषमत्वाच कूरं त्वं सर्वदेहिनाम्।
त्वमेव विष जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः॥ ६॥
व्यवहाराभिश्रस्तोऽयं मानुषः शुडिमिच्छति।
तदेनं संश्रयादसाडर्थतस्वातुर्महिस॥ ७॥ १३॥

श्रय कोशः।१। उग्रान्देवान्समभ्यच्यं तत्स्रानोद-कात्प्रसृतिचयं पिवेत्। २। इदं मया न क्रतमिति व्या-इरन्देवताभिमुखः। ३। यस्य पश्चेद्दिसप्ताहान्त्रिसप्ताहाद्यापि वा। रोगोऽग्निर्ज्ञातिमर्णं राजातङ्कमथापि वा॥ ४॥ तमगुडं विजानीयात्त्रया गुडं विपर्यये। दिव्ये च गुडं पुरुषं सत्कुर्याडार्मिको न्यः॥ ५॥१४॥

XIII, 5. वेगक्समापेतं  $V^4$ . 6. क्रूर  $C^{1,2}v$ . XIV, 3 and 4 a om.  $V^4$ ; इति वदन्खापितदेवताभिमुखः  $V^{1-3}$ . वदन् and खापित from the C.

त्रिय द्वा पुना भवन्ति।१। स्वे स्रेने संस्कृतायामुत्यादितः स्वयमौरसः प्रथमः।२। नियुक्तायां सिपिएडेनोत्तमवर्णेन वात्पादितः स्रेनजो दितीयः।३। पुनिकापुनस्कृतीयः।४। यस्तस्याः पुनः स मे पुने भवेदिति
या पिना दत्ता सा पुनिका।५। पुनिकाविधिनाप्रतिपादितापि भावविद्यीना पुनिकेव।६। पौनर्भवश्वतुर्थः।७। श्रस्रता भूयः संस्कृता पुनर्भुः।८। भूयस्वसंस्कृतापि परपूर्व।८। कानीनः पन्नमः।१०।
पितृयद्वेऽसंस्कृतयैवोत्पादितः।११। स च पाणियाद्वस्य।१२। यहे च गूढोत्पनः षष्ठः।१३। यस्य तत्यजस्तस्यासौ।१४। सद्दोढः सप्तमः।१५। या गर्भिणो
संस्कृयते तस्याः पुनः।१६। स च पाणियाद्दस्य।१९।

XV, 3. चोत्पादितः  $V^{1-4}$ . 5. यस्त्रस्याः  $V^4v$ . 6. पुचिका- विधिना प्रतिपादिता पित्रभात्विचीना  $C^{1,2}$ ; पु॰ प्रतिपादितापि पित्रभात्विचीना V.

<sup>5.</sup> तद्भक्तितं विषं विषवेगानां सप्तानां ... तत्क्रमा रोमाश्वादयक्तिरपेतं रिश्तं यदि जीयंते ... XIV, 2. उग्रान्दुर्गादित्यादीन् ... 3. इदिम- ति... ऋग्राग्रहणादि कर्म पातकं वा मया न क्रतमिति वदन्सापितदेवतामि- युखः पिवेत्।... 5. ... सर्वेष्वपि दिशेषु श्रद्धं पृष्ठं चपो वस्त्राकंकारा- दिभिः सत्तुर्याद्योऽसौ धार्मिको धर्मनिर्णयकारीति।...

XV, 3. ... भार्यायां ... पुत्रोत्पत्त्वर्थं गुरुभिनियुक्तायां गुर्वनृज्ञातेनेव देवरेण किन्छेन न्येष्ठेन वा भर्तुर्भात्रा तदभावे सिपिछेन तस्याप्यभावे समानेप्रवरेण तस्याप्यभावे उत्तमवर्णेन ब्राह्मणेन वोत्पादितः।... 9. या तु संस्कारात्प्रागेव परपूर्वा परोपभक्ता सा यद्यपि भूयो न संस्क्रियते क्रियमाणसंस्कारस्थेव प्रथमत्वात्त्रधापि पुनर्भूर्भवित पुन-भिष्यनीभवनात्।... स्विरिष्णाः पुनःसंस्कारस्थीपपादितोऽस्माभिः सविस्तरं मितान्तराठीकायां प्रतीतान्तरायामिति नेहोस्यते॥

दत्तवश्राष्ट्रमः।१८। स च मातापित्रभ्यां यस्य दत्तः। १८। क्रीतश्च नवमः। २०। स च येन क्रीतः। २१। स्वयमुपगती दशमः। २२। स च यस्योपगतः। २३। अपविद्वस्वेकाद्रगः। २४। पिचा माचा च परित्यक्तः। २५। स च येन गृहीतः। २६। यच कचनात्पादितश्व दाद्रशः। २७। एतेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान्। २८। स एव दायहरः। २९। स चान्यान्विस्यात्। ३०। अनुढानां स्ववित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात्। ३१। पतितक्कीबा-चिकित्स्यरागविकलास्वभागहारिगः। ३२। रिक्यगा-हिभिस्ते भर्तव्याः। ३३। तेषां चौरसाः पुचा भागहा-रिणः। ३४। न तु पतितस्य। ३५। पतनीये कर्मणि छते त्वननरात्यदाः। ३६। प्रतिनामासु स्त्रीषु चोत्पना-श्वाभागिनः। ३७। तत्पुचाः पैतामहेऽप्यर्थे। ३८। श्रंश-ग्राहिभिक्ते भर्णीयाः। ३८। यश्चार्थहरः स पिएडदा-यी। ४०। एकोढानामप्येकस्याः पुचः सर्वासां पुच यव। ४१। आतृणामेकजातानां च। ४२। पुनः पितृ-वित्तालाभेऽपि पिग्डं दद्यात्। ४३। पुनाको नरकाद्यसात्पितरं चायते सुतः। तसात्पुच इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। ४४। च्यणमस्मिन्संनयत्यकृतत्वं च गच्छति। पिता पुनस्य जातस्य प्रश्चेचेज्ञीवता मुखम्॥ ४५॥ पुनेण काकाञ्जयित पौनेणानन्त्यमञ्जते। च्यथ प्रस्य पौनेण ब्रभ्नस्याप्नोति पिष्टपम्॥ ४६॥ पौनदौहिन्योर्लोके विशेषा नापपद्यते। दौहिनोऽपि ह्यपुनं तं संतारयित पौनवत्। ४०। १५।

समानवर्णासु पुचाः सवर्णा भवन्ति।१। ऋनुकी-मासु मातृसवर्णाः।२। प्रतिकामास्वार्यविगर्हिताः। ३। तच वैश्वापुचः श्रूदेणायागवः।४। पुक्कसमागधी श्रवियापुची वैश्वश्रूदाभ्यां।५। चण्डालवैदेहकसृताश्र ब्राह्मणीपुचाः श्रूद्रविद्श्वचियैः।६। संकर्सकराश्चा-संख्येयाः।७। रङ्गावतरणमायागवानाम्।८। व्याधता

<sup>25. ...</sup> उभाश्यामन्यतराभावेऽविश्वरंगान्यतरेशीव वा परित्यतः ।... 27. उत्तिविषयेश्योऽन्यत्र यत्र क्षचन खीयायां परकीयायां वा सवर्शायामसन्वर्शायां वा ज्ञावामनृद्धायां वा ज्ञावामनृद्धायां वा ज्ञावामनृद्धायां वा ज्ञावामनृद्धायां वा ज्ञावामन्द्रतायां वा हत्यादितः । संविद्भावेऽपि बीजिनः सर्वत्राप्यपुत्रत्वे दत्तकीतादीनामिष बीजिपुत्रत्वाभिधानाय यत्र कचनोत्पादितः साधारस्थेनोच्यत इति न विरोधः।... खथवा यत्र कचनेत्वनेनानृद्धा श्रृता विविच्चता तस्यां जातो द्वादशः पुत्र इति याख्यम्।... खत स्व मनुः। (IX, 178).

XVI, 5, 9. पुल्लस॰, पुल्लसानां V¹-4 N.; पुकास॰ V¹ in mg.; पुकास॰, पुकासानां C¹-2 v. See the other Smritis. 6. ॰सुतास्व V¹-3 C¹-2 N.; प्रूदास्व v. See 13.

XVI, 7. संबरिध्वनुवामजेषु प्रतिवामजेषु च वर्णभ्यः पुनरानुवास्थेन प्रातिवास्थेन च परस्परं ये संवरास्ते असंख्येयाः।

पुल्कसानाम्। १। स्तुतिकिया मागधानाम्। १०। वध्य-घातित्वं चएडालानाम्। ११। स्त्रीरक्षा तज्जीवनं च वैदेहकानाम्। १२। त्रश्वसारच्यं स्त्रानां। १३। च-एडालानां बिहर्गामिनवसनं मृतचेलधारणिमिति वि-शेषः। १४। सर्वेषां समानजातिभिर्च्यवहारः। १५। स्विपत्वित्तानुहरणं च। १६। संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः। प्रच्छना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः। १७। ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागाऽनुपस्कृतः। स्त्रीवालाभ्युपपत्ती च बाह्यानां सिडिकारणम्। १८। १६।

पिता चेत्पुचान्विभजेत्तस्य खेच्छा स्वयमुपार्जिते ऽर्थे। १। पैतामहे त्वर्थे पितृपुचयास्तुच्यं स्वामित्वम्। २। पितिवभक्ता विभागानन्तरात्पन्नस्य भागं द्युः।३।
त्र पुचधनं पत्नाभिगामि।४। तदभावे दुहितगामि।५।
तदभावे पितृगामि।६। तदभावे मातृगामि।०।तदभावे भातृगामि।८। तदभावे भातृपुचगामि।६।
तदभावे बन्धुगामि।१०। तदभावे सकुल्यगामि।११।
तदभावे सहाध्यायिगामि।१२। तदभावे ब्राह्मणधनवर्ज राजगामि।१३। ब्राह्मणार्थी ब्राह्मणानाम्।
१४। वानप्रस्थधनमाचार्यी स्त्रीयात्।१५। प्रिष्यो
वा।१६।
संस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी सोदरस्य तु सोदरः।
द्यादपहरेचांणं जातस्य च सतस्य च।१०।
पितृमातृसुतभातृदत्तमध्यमुग्पागतमाधिवेदनिकं बन्धुदत्तं भुल्कमन्वाधेयकमिति स्त्रीधनम्।१८। ब्राह्मा-

XVII, 4. अपुत्रस्य धनं C<sup>1,2</sup>v. 13. ब्राह्मणवर्जं V4.

<sup>15. ॰</sup> विवाहः ।  $V^{1-4}$  ; विद्याराः ।  $C^{1,2}v$ . See the C. 18. स्त्रीबालाद्यवपत्तौ  $V^4$ . See M. X, 62.

<sup>10.</sup> स्तुतिकिया सदसहुणकीर्तनं मागधानां दित्तः। मागधानां विणक्ष्यमिति (॰ घरित) मनुः। (X, 47). 11. वध्यानां चौरादीनाम्।...
12. स्त्रीणां नर्तक्यादीनां रच्ता पोषणादि तच्चीवनं तदुपार्जितह्यजीवनं च... 14. ... रित प्रतिलोमजानां मध्ये चण्डालादीनां विश्वेषः।...
15. ... स्वस्तमानजातिधर्मैः सद्द विवाद्यादिर्थवद्वारः। नोत्तमेः।...
16. सर्वेषामि प्रतिलोमजानां स्वस्पित्वह्यांश्रभागित्वमित्तः।... 18. ...
बाह्यानां प्रतिलोभजानाम्... XVII, 1... यदि पिता कस्यचित्पुत्रस्य
... स्विष्ठं दिस्तित तदा स्वेष्ट्या दद्यात्...

<sup>3...</sup> विभागानन्तरीत्पद्मस्य भातुः... 10. तेषां भाद्यपुत्राणामभावे बन्धवः सिप्रांडाक्वेव सगोत्रा खसगोत्राख्य।... तत्रायं क्रमः। पिद्रसंताने भाद्यपुत्राभावे भाद्यपौत्रक्तरभावे पितामहक्तत्पुत्रक्तत्पौत्रख्य (तत्रपौत्रख्य V¹ sec. m. in mg.) तदभावे प्रिपतामहक्तत्पुत्रक्तत्पौत्रक्षत्यपौत्रखेन्यं गाद्यसिप्रांडा मातामहमातु जतत्स्ताद्याः गाद्यसिप्रांडा मातामहमातु जतत्स्ताद्याः गाद्यसिप्रांडा मातामहमातु जतत्स्ताद्याः गाद्यसिप्रांडा मातामहमातु जतत्स्ताद्याः गाद्यसिप्रांडा पद्यमादिसंतिक्तद्रामि। ... सकुल्याभावे खाचार्याः गाद्यक्षीयान्तरभावे प्राद्याः ।... तदभावे क इत्यत खाह ॥ 13... तद्धनं राजा ग्रङ्घीयान्द्रस्माध्रमं वर्जियत्या।... 19... चतुर्भिर्विवाहिक्द्रायाम्...

दिषु चतुर्षु विवाहेषप्रजायामतीतायां तद्वर्तः।१९। शेषेषु च पिता हरेत्।२०। सर्वेषेव प्रस्नतायां यडनं तद्द्वितगामि।२१।

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरखंकारे। धृतो भवेत्। न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥ २२॥ अनेकपितृकाणां तु पितृते।ऽंशप्रकल्पना। यस्य यत्पैतृकं रिक्यं स तङ्गृह्णोत नेतरः॥ २३॥ १७॥

ब्राह्मणस्य चतुर्षु वर्णेषु चेत्पुचा भवेयुक्ते पैठकं रिक्यं दश्या विभजेयुः।१। तच ब्राह्मणीपुचश्चतुरेांऽश्राना-दद्यात्।२। श्चचियापुचस्त्रोन्।३। द्यावंशी वैश्यापुचः। ४। श्रद्रापुचक्त्वेकम्।५। श्रथ चेच्छूद्रवर्जं ब्राह्मणस्य पुच-चयं भवेत्तदा तद्वनं नवधा विभजेयुः।६। वर्णानुक-मेण चतुस्त्रिद्दिभागीक्तानंश्रानाद्द्युः।७। वैश्यवर्ज-मष्टधाक्तं चतुरस्त्रीनेकं चाद्द्युः।८। श्चचियवर्जं सप्त-धाक्ततं चतुरा द्वावेकं च।६। ब्राह्मणवर्जं षड्धाकतं चीन्दावेकं च।१०। स्रवियस्य स्रवियावैश्यात्रद्रापुने-ष्वयमेव विभागः।११। ऋय ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्रवियौ पुची स्थातां तदा सप्तथा कताइनाद्वास्त्रणश्रतुरारंशा-नादद्यात्। १२। चीन्त्राजन्यः ।१३। त्रय ब्राह्मणस्य ब्रा-ह्मणवैश्या तदा षड्धा विभक्तस्य चतुरेांऽशान्त्राह्मण-स्वादद्यात्। १४। दावंशी वैश्वः। १५। ऋय ब्राह्मणस्य ब्राह्मग्रप्रद्री पुनी स्थातां तदा तद्दनं पञ्चधा विभने-याताम्।१६। चतुरेांऽशान्त्राह्मणस्वादद्यात्।१७। एकं श्रदः। १८। श्रथ ब्राह्मगस्य स्वियस्य वा स्वियवैश्यौ स्यातां तदा तद्दनं पञ्चधा विभनेयाताम्।११। चीनंशा-न्स्रचियस्वाद्द्यात्। २०। दावंशी वैश्यः। २१। श्रथ ब्राह्मण्स्य श्रवियस्य वा श्रवियशूद्री पुनौ स्यातां तदा तइनं चतुर्धा विभनेयाताम्।२२। चीनंशान्स्रचियस्वा-दद्यात्। २३। एकं श्रद्रः। २४। श्रय ब्राह्मणस्य स्रचि-यस्य वैश्यस्य वा वैश्यश्रद्रौ पुचौ स्थातां तदा तडनं चिधा विभजेयाताम्। २५ । दावंशौ वैश्यस्वादद्यात्। २६। एकं ग्रद्रः। २७। अधैकपुचा ब्राह्मणस्य ब्राह्म-ग्रस्चियवैश्याः सर्वहराः। २८। स्चियस्य राजन्य-वैश्यौ। २८। वैश्यस्य वैश्यः। ३०। श्रदः श्रद्रस्य। ३१। दिजातीनां श्रद्रस्त्वेकः पुनाऽर्धहरः। ३२।

<sup>21.</sup> तद्धनं V<sup>4</sup>. 23. पिट्टता भागकल्पना C<sup>1,2</sup> (and Y. II, 120); पिट्टभागप्रकल्पना v. XVIII, 6. ब्राह्मणपुचनयं v. V<sup>1-3</sup> place 32, 33 before 23.

<sup>22.</sup> ग्रहपतिना खप्रत्ये खुषाभ्यो वा विवाहकाले योऽलंकारो दत्तक्तामि धतः परिहिता भवेन तथैव स्थापितक्तम् ...

श्रपुचरिक्यस्य या गतिः साचार्थस्य दितीयस्य। ३३। मातरः पुचभागानुसारेण भागापहारिखाः। ३४। अनृढाश्च दुहितरः। ३५। समानवर्णाः पुचाः समा-नंशानाद्यः। ३६। ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुहारं द्यः। ३७। यदि दो ब्राह्मणीपुची स्थातामेकः श्रूद्रापुचस्तदा नव-धा विभक्तस्यार्थस्य ब्राह्मणीपुचावष्टौ भागानाद्याता-मेकं श्रद्रापुनः । ३८ । श्रय श्रद्रापुनावुभौ स्थातामेको ब्राह्मणीपुचस्तदा षड्धा विभक्तस्थार्थस्य चतुरोऽंशा-न्त्राह्मणस्वाद्धाद्वावंशी श्रूद्रापुची । ३८ । अनेन क्र-मेगान्यचायंश्रकल्पना भवति । ४०। विभक्ताः सइ जीवन्तो विभजेरन्युनर्यदि । समस्तव विभागः स्याञ्ज्यैद्यं तव न विद्यते ॥ ४१ ॥ श्रनुपद्मन्पितृद्रयं श्रमेण यद्पार्जयेत्। खयमीहितल्यं तनाकामा दातुमहित ॥ ४२ ॥

33. सार्धस्य V1,3,4. 38. नवधा विभक्तस्यार्थस्य om. C1,3v.

XVIII, 33. चपुत्रधनं पत्नाभिगामीत्यादिना (XVII, 4 seq.)
वेऽपुत्रधनाधिकारियोऽभिद्दितास्तेनेव क्रमेयोदमधं ग्रङ्कीयः।... 34. यज्ञानीयस्य पुत्रस्य यो भाग उक्तस्तदनुसारेयोव तज्ञातीया मातायंशं हरेत्। क्राह्मयो चतुरेाऽंशानाहरेत्। चित्रया चीन्। वैश्या दो। श्रुद्रैकमिति।... 37. उद्धारं विश्रांशादिवज्ञ्येष्ठाय सर्वापेच्या कनीयांसो द्युः।... 42... यच खयमीहितं वाञ्चितं सन्मित्रादिश्यो लब्धं तदकामोऽनिच्छ- स्मानादिश्यो दातुं नाईति। यथाह याग्रीश्वरः (Y. II, 118)...

पैत्व तं यदा द्रव्यमनवातं यदाप्र्यात् । न तत्पुचैर्भजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥ ४३ ॥ वस्त्रं पत्रमखंकारः कृतान्तमुद्कं स्त्रियः । योगश्लेमं प्रचारश्च न विभाज्यं च पुस्तकम् ॥४४॥१८॥

सृतं हिजं न श्रुद्रेण निर्हारयेत्। १। न श्रुद्रं हि-जेन। २। पितरं मातरं च पुचा निर्हरेयुः। ३। न दिजं पितरमपि श्रुद्राः। ४। ब्राह्मणमनायं ये ब्राह्मणा निर्हरित ते स्वर्गेलोकभाजः। ५। निर्हृत्य च बान्धवं प्रेतं सत्हत्याप्रदक्षिणेन चितामभिगम्यापु सवासमा निमज्जनं कुर्युः। ६। प्रेतस्योदकनिर्वपणं हत्वेकं पिण्डं कुश्रेषु दद्युः। ७। परिवर्तितवासस्य निम्बपन्नाणि विद्रश्य दार्यश्मिन पदन्यासं हत्वा यहं प्रविश्रेयुः। ८।

<sup>43.</sup> चनवाप्य  $C^{1,2}v$ . XIX, 6. सत्कृत्य प्रदिचार्येन v.

<sup>43...</sup> यच खयं विद्याभीयादिनार्जितं तदकामः खपुर्नैः सह न वि-भिजेत्।... 44. ... पत्नं वाहनं यद्येनारूष्टं। ऋणादिपत्नं वा।... XIX, 1. ... शूर्देण सिपछेनासिपछेन वा न निर्हारयेत्॥ 5. खनायं सिपछादिरहितम्... 6. ... चितामपदित्रणेनाभिगम्य... 7. पिग्छो-दकदानान्तर्यविधानेन प्रथमदिनादिकर्तयता बोधिता।...

श्रक्षतांश्वामी क्षिणेयः। १। चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यः। १०। तेषां गङ्गाम्भसि प्रक्षेपः। ११। यावत्संख्यम् प्रक्षेप्य गङ्गाम्भसि तिष्ठति तावद्वधसहस्राणि स्वर्गेकोकमधितिष्ठति। १२। यावदाणीचं तावत्प्रेतस्थोदकं पिण्डमेकं च दद्यः। १३। क्रीतक्याणनाश्च भवेयः। १४। श्रमांसाणनाश्च। १५। स्वण्डिकणायिनः। १६। प्रथक्णायिनश्च। १७। यामानिष्कुम्याणीचान्ते कृतप्रमञ्जकमाणिक्तिक्वकः सर्वपक्कवें। स्वाताः परिवर्तितवाससे। यहं प्रविशेयः। १८। देवाः परोष्य-देवाः प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणाः। २०। ब्राह्मणैकीका धार्यन्ते। २१।

ब्राह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति देवताः। ब्राह्मणाभिहितं वाक्यं न मिथ्या जायते कचित्। २२। यद्ब्राह्मणास्तुष्टतमा वद्नि तद्देवताः प्रत्यभिनन्दयन्ति । तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति प्रत्यक्षदेवेषु परेष्ठादेवाः ॥ २३ ॥ दुःखान्वितानां मृतबान्धवानाम् त्राश्वासनं कुर्युरदीनसन्ताः । वाक्यस्तु यैर्भूमि तवाभिधास्ये वाक्यान्यहं तानि मनाऽभिरामे ॥ २४ ॥ १८ ॥

यदुत्तरायणं तदहर्दवानाम्।१।दक्षिणायणं राचिः।
२। संवत्सराऽहोराचः।३। तिस्त्रंश्रता मासः। ४।
मासा दादश वर्षम्।५। दादश वर्षश्रतानि दिव्यानि
किलयुगम्।६। दिगुणानि दापरम्।७। चिगुणानि
चेता।८। चतुर्गुणानि क्रतयुगम्।६। दादश वर्षसहस्वाणि [दिव्यानि] चतुर्युगम्।१०। चतुर्युगानामेकसप्त-

XX, 10. वर्षसङ्खाणि दिवानि  $V^{1-4}$   $C^{1,2}$ ; दिवानि seems to have crept in from the C. चातुर्युगं  $V^{1-4}v$ .

<sup>10.</sup> चतुर्घेऽकि  $V^{1-3}$ . संचयं  $C^{1,2}v$ . 12. खर्गलाके महीयते v. See the C. 20. प्रत्यचा v.

<sup>12.</sup> यस्य पुरुषस्य यसंस्थानान्यस्थीनि गङ्गातीये तिस्रिन्ति स तावदब्द-सम्बाणि स्वर्गलोको वस्ति ॥ 14. क्रीतमयाचितलब्यं वा ... 19. ग्रान्तिस्क्तपाठं कत्वा ... 22. ... ब्राह्मणाभिष्टितशापान्यचादिवाकोर्दुस्-नियम्भिष्टान्यम्भ्यामन्यसीता जनास्य भवीति लेकिधारणसुपपन्नम्। वाक्यमानस्य व्यथं प्रवस्थाधकतेत्यत स्थाम् ॥

<sup>23.</sup> पूजादिना तुरुतमा विप्रा यस्मै यत्पुत्रप्रश्वनाद्यस्विति वदन्ति तद्देवतास्त्रथास्त्रिति वाक्यैः प्रत्यभिनन्दर्यन्ति । सार्थे गिच्। प्रत्यभिनन्द-न्तीत्वर्थः।... 24. न दीनं सत्त्वं भ्रेयें येषां ते भ्रेयंवन्तः।... XX, 6. ...तत्र भ्रतद्वयं संध्यासंध्यंभ्रयोर्वर्षसङ्खमेव च युग्रम्।

48

तिर्मन्वन्तरम्। ११। चतुर्युगसद्दसं च कल्पः।१२। स च पितामद्दस्यादः।१३। तावती चास्य राचिः।१४। एवंविधेनाद्देशाचेण मासवर्षगणनया सर्वस्यैव ब्रह्मणो वर्षभतमायः।१५। ब्रह्मायुषा च परिच्छिनः पौरुषो दिवसः।१६। तस्यान्ते मद्दाकल्पः।१९। तावत्येवास्य निभा।१८। पौरुषाणामद्देशाचाणामतीतानां संख्यैव नास्ति।१८। न च भविष्याणाम्। २०। अनाद्यन्तत्वा-त्कालस्य।२१।

एवमिसिनिरालम्बे काले सततयायिनि।
न तद्भूतं प्रपश्चामि स्थितिर्यस्य भवेद्भुवा॥ २२॥
गङ्गायाः सिकताधारास्तथा वर्षति वासवे।
शक्या गणियतुं लोके न व्यतीताः पितामद्याः॥ २३॥
चतुर्दश विनश्चन्ति कल्पे कल्पे सुरेश्वराः।
सर्वलोकप्रधानाश्च मनवश्च चतुर्दश॥ २४॥

### 21. खनाद्यन्तता C1,2 v.

बह्ननीन्द्रसहस्राणि दैत्येन्द्रनियुतानि च।
विनष्टानीह काखेन मनुजेष्वय का कथा ॥ २५ ॥
राजर्षयय बहवः सर्वे समुद्ता गुणैः ।
देवा ब्रह्मर्षययेव काखेन निधनं गताः ॥ २६ ॥
ये समर्था जगत्यस्मिन्स्ष्टिसंहारकारणे ।
तेऽपि काखेन खीयन्ते काखे। हि दुर्तिक्रमः ॥ २९ ॥
त्राक्रम्य सर्वः काखेन परखाकं च नीयते ।
कर्मपाश्रवशे। जन्तुस्तच का परिवेदना ॥ २८ ॥
जातस्य हि ध्रवो मृत्युर्धृवं जन्म मृतस्य च ।
त्रुर्थे दुष्परिहार्थेऽस्मिनास्ति खाके सहायता ॥ २८ ॥
शोचन्तो नापकुर्वन्ति मृतस्येह जना यतः ।
त्रुते। न रोदित्यं हि क्रियाः कार्याः स्वश्क्तितः ॥३०॥

#### 27. नीयन्ते V1-4.

<sup>13.</sup> यः कल्प इत्यक्तः स एष पितामहस्य ब्रह्मणोऽहःसंज्ञो भवति।
15. एवंविधेन कल्पद्मपरिमितेनाहोराजेण जिंग्रतांत्येन मासलौदादग्रामिमीसैवैषें तानि ग्रतं वर्षाणि सर्वस्थेव यो यो यदा यदा ब्रह्मा जायते
तदा तदा तस्य तस्यायुर्भवित।... 22. ... निरालम्बे निर्णादानके सततगायिनि नित्ये काले भगवित न तद्भूतं एथियादान्यतममप्यक्ति... 23. ...
या वा वासवे वर्षति जलधाराक्ता चिप लेकि ग्रणियतुं ग्रकान्ते न त्वतीताः
पितामहा ब्रह्माणः ... 24. एकैकस्मिन्कस्ये ब्रह्मदिवसे चतुर्दग्र देवप्रधाना इन्द्रा मनुष्यप्रधाना मनवस्य विनग्रहितः॥

<sup>21.</sup> रक्षेकस्मिन्कस्पे चतुर्दश् चतुर्दश्योवं कस्पानामानन्यत्वाद्वह्ननीन्तर-सम्माश्याद्वव्या प्रपन्धः। तथा देखेन्द्राणां हिरस्प्रकाश्रिपृष्टिरस्प्राचादीनां नियुतानि कचािण सम्माश्यादानां कथिव का...। 27. न केवलमतीतकाल रव विश्वरा नराः किंतिदानीमप्यसिञ्जगति वर्तमानेऽपि लेको स्रिसंहारणे उत्पत्तिविनाश्याद्याने ये समर्थाः सामस्र्यादया प्रहाक्तेऽपि... 28. न केवलं मानुष्ठे वे कालप्राभवमिप तु सर्वेऽपि जन्तुरविधसमाप्तावाक्षम्य निष्यीध्य परलेकं पञ्चलं नीयते।... 29. ... स्रिसंहर्षे प्रवित्तिविद्याः सहायता सहचरिता नाक्ति। यताऽयमर्था दुःखेनाप्यपहरणीयः प्रारत्यकर्मणां भोग्नेकतावय्य-कात्वात्॥ 30... श्राद्धादिक्रियाः श्राह्मभूसरिण कार्याः॥

सुक्ततं दुष्कृतं चोभौ सहायौ यस्य गच्छतः। बान्धवैस्तस्य किं कार्यं श्रोचिद्गर्यवा न वा ॥ ३१ ॥ बान्धवानामशीचे तु स्थितिं प्रेता न विन्दति। अतस्वभ्येति तानेव पिग्डतायप्रदायिनः ॥ ३२ ॥ अवीक्सपिएंडीकरणात्पेती भवति यो सतः। प्रेतलीकगतस्यानं सादकुमां प्रयच्छत ॥ ३३ ॥ पितृलोकगतश्चानं श्राह्ये भुङ्गे खधासमम्। पितृलोकगतस्यास्य तसमाच्छाडं प्रयच्छत ॥ ३४ ॥ देवत्वे यातनास्थाने तिर्यग्यानौ तथैव च। मानुष्ये च तथाप्रोति श्राइं दत्तं खबान्धवैः॥ ३५॥ पेतस्य श्राह्वकर्तृश्च पृष्टिः श्राह्वे कते धुवम्। तस्माच्छाइं सदा कार्यं शोकं त्यक्ता निर्धकम्॥ ३६॥ एतावदेव कर्तव्यं सदा प्रेतस्य बन्धुभिः। नापकुर्यान्तरः शोचन्पेतस्थात्मन एव वा ॥ ३०॥

दृष्टा लोकमनाक्रन्दं मियमाणांश्र बान्धवान्। धर्ममेकं सहायार्थं वरयध्वं सदा नराः॥ ३८॥ मृताऽपि बान्धवः शक्तो नानुगन्तुं नरं मृतम्। जायावर्जं हि सर्वस्य याम्यः पन्या विरुध्यते ॥ ३८ ॥ धर्म एकोऽनुयात्येनं यच कचनगामिनम्। नन्वसारे चलोकेऽसिन्धर्म कुरुत माचिरम्॥ ४०॥ श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्मिकम्। न हि प्रतीक्षते मृत्युः क्षतं वास्य न वाक्षतम् ॥ ४१ ॥ क्षेचापण्यहासक्तमन्यचगतमानसम्। व्कीवारणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति॥ ४२॥ न कालस्य प्रियः कश्चिद्देष्यश्चास्य न विद्यते। त्रायुष्ये कर्मणि श्रीणे प्रसद्य हरते जनम् ॥ ४३॥ नाप्राप्तकालो म्रियते विद्यः शर्शतैर्पि। कुशाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकाली न जीवति ॥ ४४ ॥

<sup>34.</sup> खधामयम् ।  $C^{1,2}$ ; समंचकम् v. 37. भ्रोकात्  $C^{1,2}$ .

<sup>32. ...</sup>पिखतायप्रदायिना बान्धवानेव... 33. वच्चमाणेषु सिपखी-करणकालेषु यावत्सिपखीकरणं भवति तावन्मृतो जन्तः प्रेतः चुन्याजिनत-दुःखानुभववानभवति। 34. ... श्राद्धे पार्वणादौ पुत्रादिदत्तमझपानादि खथया पिद्धभाग्येनाम्दत्तविष्रेषेण समं तुच्यं सङ्को ।... 37. श्रोकेन श्राद्धम् खकुर्वन्... प्रतिकूलं कुर्यात्... रतावत्पूर्वाक्तं श्राद्धादि...

<sup>38.</sup> स्राक्रन्दः एष्ठरच्तकः स्टतस्य लेकि पश्चात्रियानुष्ठानेनोपकर्ता तदचितेऽयं लेकि। यतः प्रतिदिनं स्वियमाणा एव बान्धवा दृश्चन्ते स्रतः
स्वस्यासद्वायतां चात्वा इद्वासुत्र च सद्वायार्थं धर्ममैवकं भो नराः सदा
वरयध्वम्॥ 39. सद्व स्तानामि ... क्ष सद्वायोपयागः ...। जायायाः
प्रत्येकप्ररीरत्वेन... यालग्राद्वी यथा यालं बलादुद्धरते बिलात्। तद्दुद्वत्य
सा नारीत्याद्यपकारत्वश्रवणाच तां विनान्यस्य सर्वस्यापि यमलेकिमागाऽनुमरणं विरद्धमेव।... 42...ग्रहे चेदं क्रतिमदमक्रतिमत्यादि... चन्यत्र
पुत्रदुद्वित्राद्यपनयनविवाद्वादो गतमानसम् ... 43... तस्य प्रयः प्राप्ते
काले रच्यायोयो देध्यश्वाप्राप्ते काले मारणीया वा नास्ति।

20

नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जपाः। चायन्ते मृत्युनापेतं जर्या वापि मानवम् ॥ ४५ ॥ श्रागामिनमनर्थं हि प्रविधानश्तैरपि। न निवारियतुं शक्तस्तच का परिवेदना॥ ४६॥ यया धेनुसहस्रेषु वत्सी विन्दति मातरम्। तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारं विन्दते भ्वम्॥ ४०॥ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि चाप्यथ। अव्यक्तनिधनान्येव तच का परिवेदना ॥ ४८॥ देहिनाऽसिन्यया देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तच न मुद्धति॥ ४६॥ युक्ताती इ यथा वस्त्रं त्यका पूर्वधृतं नरः। 🕶 यह्यात्येवं नवं देही देहं कर्मनिवन्धनम्॥ ५०॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहित पावकः। न चैनं क्लेदयन्यापी न श्रीषयति मारुतः ॥ ५१ ॥ श्रक्तेचोऽयमदाह्योऽयमक्तेचोऽश्रोष्य एव च। नित्यः सततगः स्थागुरचलोऽयं सनातनः ॥ ५२॥

45-47 om. v.

श्रव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशाचितुमईय्॥ ५३॥ २०॥

श्रयाशौचव्यपगमे सुस्नातः सुप्रश्नालितपाणिपादः
स्वाचान्तस्वेवंविधान्त्राह्मणान्यथाश्रात्त्रयुद्धुखानगन्धमाल्यवस्त्रालंकारादिभिः पूजितान्भाजयेत्। १। एकवन्मन्त्रानूहेदेकोहिष्टे। २। उच्छिष्टसंनिधावेकमेव तन्नामगाचाभ्यां पिएडं निर्वेपेत्। ३। भुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु
द्श्रिणयाभिपूजितेषु पेतनामगाचाभ्यां दत्ताश्र्य्योदकश्रतुरङ्गलपृष्यीस्तावदन्तरास्तावदधःखाता वितस्यायतास्तिसः कर्षूः कुर्यात्। ४। कर्षूसमीपे चामिचयमुपसमाधाय परिस्तीर्य तचैकैकिसमनाहृतिचयं जुहुयात्
। ५। सोमाय पितृमते स्वधा नमः। ६। श्रमये कव्यवाहनाय स्वधा नमः। ७। यमायाङ्गिरसे स्वधा नमः।

XXI, 1. ब्याचान्त॰  $C^{1,2}v$ . 2. ऊहेतै॰  $C^{1,2}v$ .

<sup>46...</sup> उपायमतैः... 49... धीरा धीमान् ।... 52... नित्योऽवि-नामी । सत्त्राः सर्वनाजवर्ती । स्थागुः स्थिरसङ्गे रूपान्तरापत्तिश्रून्यः । समजः पूर्वदेशापरित्यागी । सनातने।ऽनादिः ।...

XXI, 1... तत्राशीचानन्तरिद्नकर्तव्यमाः ।... सुस्ताता मन्तवत्कत-स्नानः।...तत्र संख्याविश्चिविधानाय विश्वासित्तीति ।... चादिश्वव्यद्भपदीपा-दिग्रह्यम्।... 2. प्रक्रती पार्वणे बद्धवचनान्ता मन्त्रान्ते विक्कताविकोद्दिष्टे रक्तवचनान्त्रत्वेनाः । वचनसुपलच्यां तेन प्रक्षतेरप्यू हः।... 3. प्रेताहेश्चेनव न तित्यत्रादीनां तद्भामगोत्राभ्यामेव द्यान्ते इति मात्रेण निवर्तयेत्। 4... उत्तिष्ठतामित्यच्य्योदकं तेषु दन्त्वाभिरम्यतामिति तान्वस्व्यः... 5. तेष्विप्रस्वेकेमसिम्माद्धतित्रयमोदनस्य जुद्धयात्। तत्र मन्त्रानाः ॥

4.

। द। स्थानचये च प्राग्वित्पग्डिनविपगं कुर्यात्। १। अबद्धिष्टतमधुमांसैः कर्षृचयं पूर्यित्वैतत्त इति जपेत्। । १०। एवं स्ताहे प्रतिमासं कुर्यात्। ११। संवत्स-रान्ते प्रेताय तियाचे तियातामहाय तत्यपितामहाय च ब्राह्मणान्देवपूर्वान्भोजयेत्। १२। अचामौकरणमावा-इनं पाद्यं च कुर्यात्। १३। संस्चतु त्वा पृथिवी समानी व इति च प्रेतपाद्यपाचे पितृपाद्यपाचचये या-जयेत् । १४ । उच्छिष्टसंनिधौ पिग्डचतुष्टयं कुर्यात् । १५ । ब्राह्मणांश्व स्वाचान्तान्दत्तद्धिणांश्वानुबच्च वि-सर्जयेत्। १६। ततः प्रेतिपाउं पाद्यपाचादकवित्पाउचये निद्धात् । १७ । कर्ष्चयसंनिकर्षेऽप्येवमेव । १८ ।

10. प्रथिलेतिदिति C1,2v. 21. एकं च C1,2v.

सिपएडीकरणं मासिकार्थवद्वादशाहं श्राइं कत्वा चया-द्ग्रेऽक्लि वा कुर्यात्। १९। मन्त्रवर्जे हि श्रुद्राणां दाद-ग्रेऽक्टि। २०। संवत्सराभ्यन्तरे यद्यधिमासा भवेत्तदा मासिकार्थे दिनमेकं वर्धयेत्। २१। सपिएडीकर्णं स्त्रीणां कार्यमेवं तथा भवेत्। यावज्जीवं तथा कुर्याच्छाइं तु प्रतिवत्सरम्॥ २२॥ श्रवीकापिएडीकरणं यस्य संवत्सरात्कृतम्। तस्याप्यनं सादकुमां दद्यादर्षं दिजनाने ॥ २३॥ २१॥

ब्राह्मणस्य सपिएडानां जननमर्णयार्दशाहमाशौ-चम्।१। दादणाहं राजन्यस्य।२। पच्चदणाहं वैश्य-स्य । ३। मासं श्रद्रस्य । ४। सपिएडता च पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । पू । आशीचे होमदानप्रतियहस्वाध्याया निवर्तन्ते। ई। नाशौचे कस्यचिदनमश्रीयात्। ७। ब्रा-ह्मणादीनामशीचे यः सक्तदेवानमञ्जाति तस्य तावद-

<sup>9...</sup> प्राज्वत्वारोध प्रेतनामगोत्राभ्यामेकीकं पिग्छं दद्यात् ॥ 10...प्रत्येकं कर्ष्त्रयं प्रियतितत्ते तत ये च लामचान्वित्याश्वलायनायुक्तं मन्तं यथाश्राखं जपेत्। अत्र ततप्रव्यस्थाने प्रेतप्रव्यस्थोत्तः।... 12... तत्र प्रेतादिभ्यस्त-र्भ्यवारी वैश्वदेविके च दावि खेवं घडुकास्मणान्येतस्थैकोदिछविधिना भो-जयेत्।... 13. अत्र सपिग्डीकरणान्तर्गत एकेाहिन्हे... 14. पादां च पाचं च पाद्यपाचे प्रेतपाद्यपाचे प्रेतपाद्यं प्रेतपाद्योदकं पाचं प्रेतार्घ्यपाची-हिनं तदुभयं पिष्टपाद्योदनवये पिवर्ष्यपात्रोदनवये च यथान्रमं मन्त्राभ्यां याजयेत्।... 17. यथा प्रेतपाद्योदकं पित्रपाद्योदकचयेग प्रेतार्घ्याचादकं च पित्रक्यपात्रोदकत्रयेख याजितं तथैव प्रेतिपाढं विधा विभन्य पित्रा-दिपिगडचये ताभ्यामेव मन्त्राभ्यां याजयेत्। तदुक्तं काठकारह्ये।...

<sup>19.</sup> मासिकसिपाछीकरणयोः कालान्तरमप्याच । मासिभवं मासिकां तदर्थः प्रेताप्यायनादिः साऽस्यस्मित्रिति मासिकार्थवत्।... दादणाहे दाद-श्रस्त इत्वा चयादशेऽकि वा यथातां वा सिपाडीकरणं क्यात्।... द्वादभाइ इत्याभीचान्तापलचाम्।... 22... यावज्जीवं प्रतिसंवत्सरं स्ताहे श्राद्धमपि वच्चमाणविधिना कुर्यात्।... XXII, 6. होनो वेश्व-देवः... 7. अग्रोचिनः सवर्णस्यासवर्णस्य वासिष्णस्याद्रमन्यो नाश्रीयात्। सपिगडस्य तु न देशः।

शीचं यावनेषाम्। ८। आशीचापगमे प्रायश्चित्तं कु-र्यात्। १। सवर्णस्याशौचे दिना भुक्ता सवन्तीमासाद्य तिनममस्त्रिरधमर्पणं जिल्लोत्तीर्यं गायत्यष्टसहसं ज-पेत । १० सिवयाशीचे ब्राह्मणस्वेतदेवापाषितः कत्वा मुध्यति । ११। वैग्याशीचे राजन्यस्र । १२। वैग्याशीचे ब्राह्मणस्त्रिराचापाचितश्च। १३। ब्राह्मणाशीचे रा-जन्यः श्वचियाशीचे वैश्यय सवन्तीमासाच गायचीशत-पञ्चकं जपेत्। १४। वैश्यय ब्राह्मणाशीचे गायत्यष्टशतं जपेत्। १५। श्रद्राशीचे दिजा भुक्ता प्राजापत्यं चरेत् । १६। श्रुद्रश्च दिजाशीचे सानमाचरेत्। १७। श्रुद्रः श्रुद्राशीचे स्नातः पञ्चगव्यं पिवेत्। १८। पत्नीनां दासा-नामानु बामिन स्वामिन स्वामा भी चम् । १६। सते खामिन्यात्मीयम्। २०। हीनवर्णानामधिकवर्णेषु सपि-एडेषु तदाशीचव्यपगमे शुडिः। २१। ब्राह्मणस्य श्च-विट्यूद्रेषु सपिएडेषु षद्राचित्राचैकराचैः।२२। श्रचि-

XXII, 16. C<sup>1,2</sup> read प्राजापत्यव्रतं and make a sloka of the two Sûtras 15, 16. 21, 22. स्विष्टिषु om. C<sup>1,2</sup>v.

यस्य विट्यूद्याः षद्राचित्राचाभ्याम्। २३। वैश्यस्य श्रुद्रेषु षद्राचेण। २४। मासतुच्यैरहाराचैर्गभसावे। २५। जातस्ते स्तजाते वा कुलस्य सद्यः शौचम्। २६। श्रदन्तजाते बाले प्रेते सद्य एव। २७। नास्याग्निसंस्का-रा नादकितया। २८। दन्तजाते त्वकृतचूडे त्वहारा-चेगा। २६। कृतचूडे त्वसंस्कृते चिराचेगा। ३०। ततः परं यथाक्तकालेन। ३१। स्त्रीणां विवाहः संस्कारः । ३२। संस्कृतासु स्तीषु नाशौचं पितृपक्षे। ३३। तत्र-सवमर्गे चेत्पितृगृहे स्थातां तदैकराचं चिराचं च । ३४ । जननाशीचमध्ये यद्यपरं जननाशीचं स्यात्तदा पूर्वाशीचव्यपगमे शुद्धिः। ३५। राचिशेषे दिनदयेन । ३६ । प्रभाते दिनचयेण । ३७ । मर्णाशौचमध्ये ज्ञा-तिमर्गोऽप्येवम्। ३८। श्रुत्वा देशान्तरस्थो जनन्मर्गे अ। शौचशेषेण शुध्येत्। ३८। व्यतीतेऽशौचे संवतसरान्त-

39. सामीच॰ om. C1,2v.

<sup>11...</sup> पूर्वेद्युक्षेपाच्य परेद्युः पूर्वेतिसमेव द्याला श्रध्यति ॥ 15. वैद्यो विप्राशीचे सुक्षा नदीं गत्वाच्छोत्तर शतं गायत्रीजेपेत् ॥ 20. खामि-मरणानन्तरं एचगवस्थितानां वा पत्नगदीनां खखजातीयमेवाशीचम्। 21. चीनवर्णानां चत्रियादीनामधिकवर्णेषु ब्राह्मणादिषु सिपछिषु जातेषु स्ततेषु वा यदुत्तमवर्णाशीचं तदपगम एव श्रद्धिः।

<sup>25.</sup> यावन्तो मासा गर्भस्य तत्ममसंख्येरहाराचेर्गभसावे माता स्रध्यति । ... 26. जात रव स्तो जातस्तो नाभिक्स्दात्पूर्वमेव स्त इति यावत् । स्त रव जातो स्तजातः । ... 31. तत उपनयनात्परं सखकातिन दशाहादिना सर्वे वर्णाः सुद्धेयः । ... 34. पित्रोस्त्रिरात्रं बन्धूनामेकरात्रं च्यम् । ... 37. प्रभातो राजेस्वरमा यामः । ... शातातपाऽपि । राजिश्रेषे सहाक्षुद्धियामश्रेषे यहाक्षुचिरिति ॥ 39. साशौचमध्य इत्यनुवर्तते । ...

स्वेकरात्रेण । ४० । ततः परं स्नानेन । ४१ । त्राचार्ये मातामहे च व्यतीते चिरात्रेण । ४२ । श्रनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च सतेषु च । परपूर्वासु भार्यासु प्रस्तासु स्तासु च्रासु च्रा ४३ ॥

श्राचार्यपत्नीपुचापाध्यायमातुलश्रमुरश्रमुर्यसहाध्या-यिशिष्येष्वतीतेषेकराचेण । ४४ । स्वदेशराजनि च । ४५ । श्रमपिएडे स्ववेश्मनि छते च । ४६ । भृग्वग्न्य-नाशकाम्बुसंग्रामिवद्युन्वपहतानां नाशौचम् । ४० । न राज्ञां राजकर्मणि । ४८ । न व्रतिनां वर्ते । ४६ । न सिल्लां सन्ते । ५० । न कारूणां कारकर्मणि । ५१ । न राजाज्ञाकारिणां तिद्च्छ्या । ५२ । न देवप्रतिष्ठावि-वाह्याः पूर्वसंभृतयाः । ५३ । न देशविभ्रमे । ५४ । आपद्यति च कष्टायाम्। ५५ । आत्मत्यागिनः पतिताश्व नाशौचोदकभाजः। ५६। पतितस्य दासी सता हे प-दापां घटमपवर्जयेत्। ५०। उदन्धनस्तस्य यः पाणं बिन्द्यात्स तप्तक च्छ्रेग शुध्यति । ५८। त्रात्मत्यागिनां संस्कर्ता च। पूर। तद्रश्रुपातकारी च। ई॰। सर्वस्थैव प्रेतस्य बान्धवैः सहाश्रुपातं कृत्वा स्नानेन। ६१। ऋक-तेऽस्थिसंचये सचैलस्नानेन। ६२। दिजः श्रूद्रप्रेतानुग-मनं कृत्वा सवन्तीमासाद्य तिनमग्नस्त्रियमर्षणं जहाे-त्तीर्यं गायत्यष्टसहस्रं जपेत्। ६३। दिजप्रेतस्याष्ट्रशतम् । ६४ । श्रूद्रः प्रेतानुगमनं कत्वा सानमाचात् । ६५ । चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्नानमाचरेयुः। ६६। मैथुने दःखप्ने रुधिरोपगतकार्छे वमनविरेकये। इ । ई । श्मश्रुकर्मणि कते च। ६८। श्रवस्पृशं च स्पृष्टा रज-खलाचाएडालयूपांश्व।ईट। भक्ष्यवर्ज पञ्चनख्यवं तदस्थि सस्नेहं च 100 । सर्वेष्टितेषु सानेषु वस्त्रं नाप्रधालितं विभृयात्। ७१। रजखला चतुर्थेऽहि सानाच्छ्थति।

57. म्टतेऽक्कि V1-4 C1,2v. 71. पूर्व वस्त्रं C1,2v.

<sup>43.</sup> परपूर्वास नारीष्ठ V\*. 50—52 om. V<sup>1-3</sup>; but 53 is marked पूर्. 51. खनर्मणि C<sup>1,2</sup>.

<sup>40.</sup> दशाहादावाशी चकालेऽतिकान्ते पुनर्वर्षमध्ये ज्ञातिमरणश्रवणे देशान्तरस्थोऽहोराचेण श्रध्येत्।... 45. यस्मिन्देशे खयमुख्यते स खदेश-स्त्र राजनि प्रेते... 46. सिपाडः पूर्वाक्तस्त्रद्भित्रोऽसिपाङस्तरिमान्सवेग्रानि स्ते रकराचेण श्रद्धः॥ 47. स्रगुर्गारिकुटकः।... 48. ...राज-कर्मण प्रजाप'लनेपयुक्तहामदानव्यवहारदर्शनादौ नाशौचम्।... 50... यजमानानां... सन्ते मवामयनावसस्त्रादौ नाशौचम्।... 53. विष्ठ्यादि-मूर्तप्रतिष्ठापने ... पूर्वमाशौचात्संभारः प्रारम्भखेत्।... 54. देशोपञ्चव नाशौचं स्पर्शादौ तिव्वमित्तशान्यादौ च।...

<sup>55.</sup> कष्टापद्भिचरोगादिक्तच प्रतिग्रहरानारौ नाग्रौचम् ।...
57. प्रतितस्य मरणदिने दासी अपां घटं प्रदापवर्जयेत्। इदं त्वं पिवेति।...
63... अष्टाधिकं सहस्रं गायचीर्जपेत् ।... 64... पूर्ववद्यमधेणं जक्षाष्टाधिकं ग्रतं गायचीर्जपेत्।... 67...दुःसप्ते गर्धभाद्यारोह्यो...
69. प्रववाहकं... चाण्डालं तत्समानधमं श्वपचादिकं च।...

19२। रजस्वला हीनवर्णां रजस्वलां स्पृष्टा न तावदश्रीयाद्यावन्न शुडा। ७३। सवर्णामधिकवर्णां वा स्पृष्टा
सद्यः स्नात्वा शुध्यति। ७४। श्रुत्वा सुप्ता भुक्ता भोजनाध्ययनेषुः पीत्वा स्नात्वा निष्ठीव्य वासः परिधाय
रथ्यामात्रम्य मूचपुरीषे वृत्वा पञ्चनखास्यासेहं स्पृष्टा
चाचामेत्। ७५। चाण्डालम्बेच्छसंभाषणे च। ७६।
नाभरधस्तात्प्रबाहुषु च कायिकैर्मलैः सुराभिर्मद्यश्चेपहता मृत्तायस्तदङ्गं प्रश्लाल्य शुध्येत्। ७७। त्रात्यवेपहता मृत्तायस्तदङ्गं प्रश्लाल्य स्नानेन। ७८। वक्रोपहतस्तूपोष्य स्नात्वा पञ्चगव्येन। ७६। दश्लाच्छदे।पहतस्त्र । ८०।

वसा गुक्रमसङ्ख्या मूचं विट्कर्णविगनखाः। स्रोपात्रु दूषिका स्वेदे। दाद्भौते न्हणां मलाः॥ ८१॥ गौड़ी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया चिविधा सुराः। यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या दिजातिभिः॥ ८२॥ माधूकमैक्षवं टाइं कीलं खार्जूरपानसे। मृद्विकार्समाध्वीके मैरेयं नारिकेलजम्॥ ८३॥ अमेध्यानि दशैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य च। राजन्यस्रव वैश्यस्य स्पृष्टितानि न दुष्यतः ॥ ८४ ॥ गुराः प्रेतस्य शिष्यल् पितृमेधं समाचरन्। प्रेताहारैः समं तच दशराचेण शुध्यति ॥ ८५ ॥ त्राचार्यं खमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्। निर्हृत्य तु व्रती प्रेतान व्रतेन वियुच्यते ॥ ८६ ॥ श्रादिष्टी नादकं कुर्यादा व्रतस्य समापनात्। समाप्ते तूद्वं क्रत्वा चिराचे ग्रैव शुध्यति ॥ ८९ ॥ ज्ञानं तपोऽग्निराहारे। सन्मने। वार्युपाञ्जनम्। वायुः कर्मार्ककालौ च ग्रुडिकर्वृणि देहिनाम्॥ ८८॥ सर्वेषामेव शीचानामन्तशीचं परं स्मृतम्। यादने मुचिः स हि मुचिर्न मुदारिमुचिः मुचिः॥८६॥

87. विराचेण विश्वधाति C1,2 v. See M. v, 88.

<sup>74.</sup> सद्यः om.  $C^{1,2}v$  Ap. स्नालाश्रीयात्  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$ . 75. सुक्रा om.  $C^{1,2}$ . भोजनाध्ययने  $C^{1,2}$ ; भोजनेयः v. 77. सुराभिर्वापहता  $C^{1,2}v$ . 79. is repeated in  $V^{1,2,3}$ .

<sup>78.</sup> उत्ताक्तिकीऽन्यत्र नाभेरूर्धम्... 81...मज्जा ग्रिगेमध्ये पिण्डित्र त(॰तः) स्तेष्टः (Kullûka)।... 82...माध्वी मध्वितारः... यथाद्द द्वारीतः... माध्वीतं मध्वं माध्वं मध्ना संयुतास्त्रयः।...

<sup>83.</sup> माधूनं मधूनपृष्पोद्भवम् ।...टङ्कः निपत्यविश्वेषः...माध्वीनं मधूद्भवं माध्वीव्यतिरिक्तम् । मेरेयं धाटपृष्यजं गुड़धान्याम् महितमिति शब्दार्थावे वाचस्पतिः ।... 84...स्पर्शः पानेापन्यस्यः ।... 85... प्रेताहारैः प्रेतसिप्तिः... 86... वती ब्रह्मचारी वतेन ब्रह्मचर्येण न वियुच्यते न सम्प्रति ॥ 87... चादिष्टी ब्रह्मचारी प्रकान्तपायस्थित इत्यन्ये ।... 88. ज्ञानमाध्याितमं बृद्धेः शुद्धिहेतुः ।... खाहारः पश्चमखादीनाम् ।...न्म संध्यादि खहीाराज्ञस्ततपापस्य ।... 89...याऽने शुच्चिः शुच्चन्नादः स शुच्चिः ।... व्यर्थशौच-मिति पाठे (See M. v, 106) ऽप्याहारश्रद्धार्थमेवार्थशौचापेन्नति ।...

श्चान्या शुध्यन्ति विद्वांसी दानेनाकार्यकारिणः।
प्रच्छनपापा जप्येन तपसा वेदिवत्तमाः॥ ६०॥
मृत्तोयैः श्रोध्यते श्रोध्यं नदी वेगेन शुध्यति।
रजसा स्त्री मनादृष्टा संन्यासेन दिजात्तमाः॥ ६१॥
श्रद्धिर्गाचाणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति॥ ६२॥
एष श्रीचस्य ते प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः।
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणु विनिर्णयम्॥ ६३॥२२॥

शारीरैर्मलैः सुराभिर्मदीर्वा यदुपहतं तद्त्यन्थोप-हतम्।१। ऋत्यन्तोपहतं सर्वं लोहभाग्डमग्नौ प्रक्षिप्तं शुध्येत्।२। मण्मियमश्ममयमञ्जं च सप्तराचं मही-निष्नेन।३। शङ्गदन्तास्थिमयं तक्षणेन।४। दारवं

## XXIII, 4. ॰दंडा॰ C1,2 v.

90. चकार्यं निषिद्धं तत्कारिणः।... 91. शोध्यममेध्यादिनिप्तमङ्गम्। ... दिजोत्तमा ब्राह्मणाः।... 92. गाचाणि श्ररीराणि निप्तान्यद्भः सानैः सुध्यन्ति। मनः सदसत्यंकल्यात्मक्तमसत्यंकल्यादश्रद्धं सत्येन सत्यंकल्येन सुध्यति।... विद्यातपाभ्यां ... श्रद्धः श्ररीराभिमानजन्यदुरितनिवृक्तः। बुद्धः संश्रयविपर्यशासका ज्ञानेन प्रमारूपेण... XXIII, 2. निः हानि सुवर्णरज्ञततास्यायस्त्रपुरङ्गसोसकानि सप्तविधा धातवः सर्वश्रव्दात्विकाराः पित्तनादयञ्च तन्मयं भाष्डम्... 3... चक्नं श्रद्धश्रक्त्यादि... 4. श्रद्धं खङ्गादीनां दन्तो ग्रजादीनामस्य क्र्मादीनाम्...

स्मायं च जह्यात्। ५। त्रात्यन्तोपहतस्य वस्त्रस्य यत्रिष्ठालितं सिंदर्ज्यते तिच्छिन्द्यात्। ६। सीवर्णराजताजमिणमयानां निर्लेपानामिद्धिः गुिंहिः। ७। त्रप्रमनयानां चमसानां यहाणां च। ८। चरुस्त्रस्वाणामुष्रोनाम्भसा। ६। यज्ञकर्मणि यज्ञपाचाणां पाणिना
संमार्जनेन। १०। स्प्राप्र्यप्रकटमुसलोल्खलानां प्रोस्राणेन। ११। प्रयनयानासनानां च। १२। बह्ननां
च। १३। धान्याजिनरज्जतान्तववैदलस्त्रचकार्पासवाससां च। १४। प्राक्रमूलफलपुष्पाणां च। १५। तृणकाष्ठगुष्कपलाणानां च।१६। एतेषां प्रस्नालनेन।१७।
त्राल्यानां च।१८। जषैः कीभेयाविकयोः।१६। त्रारिएकैः कुतपानाम्। २०। श्रीफलैरं ग्रुपट्टानाम्। २१। गीर-

6. सङ् om. C<sup>1,2</sup>v.

<sup>7.</sup> खल्पोपघातश्रुद्धिमाह ।... निर्णेपानामुच्छिष्टादिमात्रस्पर्णे... 8... तेषां निर्णेपानामद्भिरेव श्रुद्धिः।... 9. एतेषां चवादिलेपरहितानाम्... 10... कुप्रदेप्पापिवित्रेण च... संमार्जनेन।... 12. स्पर्पश्रुद्धिमाह ।... एषां चाखालादिस्पर्पेऽपि प्रोत्त्रणेनेव श्रुद्धिः ॥ 14... वेदलं वेणुविदलकातं खजनादि ।... वासा नवमचिरयन्त्रनिर्मुतां चालनासहं कोसम्भादिरतां च।... एतेषां बह्रनामपि चाखालादिस्पर्पे प्रोत्त्रणेन श्रुद्धिः।... 16... श्रुष्टां गोमयपिग्छः । पलाग्रं पर्णे मधूकपलाग्रादेः । एतेषां चाखालादिस्पर्पे ऽपि... 17. एतेषां ग्रयनादीनां पलाग्रान्तानां विष्ठादिलिप्तानां प्रक्रष्टेन लेपा-पनाद्देन द्याविनाग्रेन च चालनेन श्रुद्धिः।... 18. येषां घान्यवासःप्रस्तिनां बह्रनां स्पर्भे प्रोत्त्रणमुत्तां तेषामेवाल्पानां तत्रिव चालनेन श्रुद्धिः। नेदं लेपशुद्धौ पूर्वसूत्रेणेव विधानात्।... 21. खंशुपट्टाः वल्कलतन्तुनिर्मिताः...

सर्षपैः श्रौमाणाम् ।२२। शृङ्गास्थिदन्तमयानां च। २३। पद्माश्चर्मगेलोमिकानाम् । २४। ताम्ररीतिचपुत्तीसमयानाम् । २५। भस्मना कांस्थले। हयोः ।२६। तश्चणेन दारवाणाम् । २०। गोवालैः फलसंभवानाम् । २८। प्रोश्चणेन संहतानाम् । २८। उत्पवनेन द्रवाणाम् ।३०। गुड़ादीनामिश्चविकाराणां प्रभूतानां ग्रह्वितानां वार्यमिदानेन ।३१। सर्वलवणानां च ।३२। पुनःपाकेन मन्मयानाम् ।३३। द्रव्यवत्क्षतश्चीचानां देवताचीनां भूयःप्रतिष्ठापनेन ।३४। श्चिस्य कण्डनप्रश्चान्त्वानां मुयःप्रतिष्ठापनेन ।३४। श्चिस्य कण्डनप्रश्चान्त्वने कुर्यात् ।३५। द्रोणाभ्यधिकं सिद्यमन्तमुपहतं न दुष्यित ।३६। तस्योपहतमाचमपास्य गायव्याभिम-

न्त्रितं सुवर्णामाः प्रक्षिपेत्। बस्तस्य प्रदर्शयेदग्नेश्व।३०। पश्चिज्ञाधं गवा घातमवधूतमवश्चतम्। द्वितं केशकीरैश्व सत्यक्षेपेण शुध्यति ॥ ६८ ॥ यावनापैत्यमेध्याक्ताइन्धा लेपश्च तत्कृतः। तावन्मदारि देयं स्थात्भवीसु द्रव्यशुडिषु ॥ इट ॥ श्रजार्श्वं मुखता मेध्यं न गौर्न नरजा मलाः। पन्यानय विश्धिन्त सामस्र्यांशुमार्तः॥ ४०॥ रथ्याकर्मतायानि स्पृष्टान्यन्यश्रवायसैः। मारतेनैव गुध्यन्ति पक्षेष्टकचितानि च॥ ४१॥ प्राणिनामय सर्वेषां सद्भिरद्भिय कारयेत्। श्रत्यन्तोपहतानां च ग्रीचं नित्यमतन्द्रितः ॥ ४२ ॥ सूमिष्ठमुदकं पुग्यं वैतृष्णं। यच गार्भवेत्। अव्यामं चेदमेध्येन तद्देव शिलागतम्॥ ४३॥ मृतपञ्चनखात्नूपादत्यन्तोपहतात्तया । त्रपः समुद्वरेत्सवीः शेषं वस्त्रेण शोधयेत् ॥ ४४ ॥

<sup>35</sup>. यावन्मात्रम्  $C^{1,2}$ . 36. द्रोगाध्यधिकं  $V^{1,2}$ ; द्रोगाद्यधिकं  $C^{1,2}$ .

<sup>24.</sup> स्मालामिकानि स्मालामाङ्गवानि राङ्क्वादीनि। 28. प्रलानि नारिकेलालानुनिल्लादीनि तत्संभवानां पात्राणां मोनालेगीपुक्किमे प्रीविधीन श्रुद्धिः। 30. कीटायुपहती श्रुद्धिमाह। अवार्षिः विद्यापा दिनाम्। 31. प्रभूतानां दोणाधिकानाम् अवारिदानं प्रोक्तणां तत्पूर्वकमित्रानं पर्यम्वकरणम्। 32. सर्वेषां प्राम्मलसामुद्रसैन्धवसीव- चेलादीनां लवणानां कीटायुपहती 33. पुनर्लेपश्रुद्धिमाह। 34. देवताचा देवप्रतिमास्तासाममध्यादिलेपे यद्द्यं तत्प्रहृतिस्तत्तक् द्विविहिते- ईथिस्तादीया हृतश्रुद्धीनां पुनःप्राणप्रतिष्ठया श्रुद्धिः पूज्यत्मम्। स्वर्णादिधातुप्रहृतिकायाः सुवर्णवदेव श्रुद्धिः। 36. श्रुक्ताकायुपहृतम् न द्विधातुप्रहृतिकायाः सुवर्णवदेव श्रुद्धिः। 36. श्रुक्ताकायुपहृतमद्वं न द्विधातुप्रहृतिकायाः सुवर्णवदेव श्रुद्धिः। 36. श्रुक्ताकायुपहृतमद्वं न द्विधातुप्रहृतिकायाः सुवर्णवदेव श्रुद्धिः। 36. श्रुक्ताकायुपहृतमद्वं न

<sup>37</sup>. वक्तस्य च प्रदर्भयेदमेः ।  $C^{1,2}$ . 38. स्टदः क्रेपेग  $C^{1,2}$ v. 44. om.  $C^{1,2}$ v.

<sup>37...</sup> हमामाः प्रचिपेत् ... खजाऽश्वीपलचणम् (See 80)।... 38. प्रचिणः स्पृथ्याः ... भच्यास्व ... नेश्रीमानुष्ठैः ... 42... प्राणिनां मनुष्या- णाम् ... नारयेदुपिद्श्रेदाचार्यः ॥ 43. खमेध्येन नेश्रादिना ... खयाप्त- मत्यन्तसंपर्कर हितम् ... यत्र गोरेनस्या वैद्यस्यं भवेदविश्येच तत्।... शिलागतं पर्वतादिश्रिरोभवम्।... 44. स्ताः शोर्थाः पश्चनखा मनुष्या- देयाऽभच्या यस्मिन्।... श्रीमपां वस्त्रेण शोधयेदपनयेत्।...

७२

वक्तिप्रज्वालनं कुर्यात्कूपे पक्षेष्टकाचिते। पञ्जगव्यं न्यसेत्पञ्चानवते।यसमुद्भवे॥ ४५॥ जलाश्येष्ठयाल्पेषु स्थावरेषु वसुंधरे। क्रपवत्कथिता शुडिर्महत्स् च न दूषणम् ॥ ४६ ॥ चीि देवाः पविचाणि ब्राह्मणानामकल्पयन्। ऋहष्टमद्भिनिर्णितं यच वाचा प्रशस्यते॥ ४०॥ नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पर्ण्यं यच प्रसारितम्। ब्राह्मणान्तरितं भैक्षमाकराः सर्व एव च ॥ ४८॥ नित्यमास्यं गुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने। प्रस्वे च शुचिर्वत्सः श्वा स्गग्रहणे श्चिः ॥ ४६॥ श्वभिर्हतस्य यन्मांसं श्र्चि तत्परिकीर्तितम्। क्रवाद्मिय इतस्यान्यैयण्डालाचैय दस्यभिः॥५०॥

जर्धं नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिशेत्। यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलास्थ्रताः॥ ५१॥ मिस्रका विप्रविश्वाया गौर्गजाश्वमरीचयः। रजा भूवीयरिप्रश्च मार्जारश्च सदा शुचिः॥ ५२॥ नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषे।ऽङ्गे पतन्ति याः। न ग्मत्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरवेष्टितम्॥ ५३॥ स्पृशन्ति विन्दवः पादौ य त्राचामयतः परान्। भैमिकौस्ते समा ज्ञेया न तैरप्रयतो भवेत्॥ ५४॥ उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यह्मः कथंचन।

अनिधायैव तद्व्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ ५५ ॥ मार्जनापाञ्जनैवेप्म प्राष्ट्रणेन च पुस्तकम्। संमार्जनेनाञ्चनेन सेकेनाञ्चरुनेन च ॥ ५६॥ दाहेन च भुवः गुडिर्वासेनाप्यथवा गवाम्। गावः पविचं मङ्गल्यं गाषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५० ॥ गावा वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाघस्रद्नाः। गोमूचं गोमयं सर्पिः श्लीरं दिध च रोचना ॥ ५८॥

<sup>45...</sup> इस्ता पाघासीपलच्यम्। प्ररादिवद्धनिरासाय।... 46... चल्येव्यथान्येषु स्थावरेषु वाप्यादिषु जनाश्येषु...। स्थावरग्रहणादिनञ्जरा-दिनिवृत्तिः। महत्वाह न दूषणमिति देाघाभावः। तत्तीर्थपरिहारेण।... 47...मनसुष्यभावे शुद्धमेतदस्विति ब्राह्मणानां वाचा शुध्यति ।... 48. कारू गां सूपकारादी नाम् ...। यचापणे प्रसारितं विक्रेयं पण्यं तदने के बेटकर-क्रांजितमपि शुचि ।... ब्रास्मागेन दापितं च्चियादिभैच्चमपि... शुचि श्रुदानं विना ।...गुडलवणायुत्पत्तिस्थानानि... सुराकरातिरिक्तानि।... स्त्रीयां सीयानामास्यं सर्वाष्ट्रीपलक्त्रयां चुम्बनालिङ्गनादी श्रुचि । काकादि-पिचामां चच्चपवातपतितं पालं शुचि (Kullûka)।... वत्सो वतस्तरी बाता वा।... 50.... क्रवाद्भिकाष्ट्रमानग्रीनादिभिस्वाग्डानादीः। चग्डानः श्वपचः चत्ता सूता वैदेहकस्तथा। मागधायागवस्वव सप्तेते त्वन्यजाः स्रुता ॥ इत्युत्तीर्दस्यभिर्वाधे च इतस्य मांसं घातस्थानातिरिक्तं श्रचीति ॥

<sup>53.</sup> न यान्ति याः V¹-4 C¹,²; न यन्ति याः v. See M. v, 141.

<sup>55.</sup> ऊर्ध्वमधो वा उच्छिष्टेन क्यंचन प्रमादेन संस्पष्टः ।... इस्तप्रब्दः स्तन्धाङ्गपरः... 56... पुत्तवं ताडोपत्रश्ररश्रगादिनिर्मितम्। 57...गवा मेकराचं वासे। उवस्थानम्। अधवेति च्हागग्रहणम्।... 58. गावे। यचं ज्योतिकोमादि इविःसंपादनेन संपादयन्ति।

षडक्रमेतत्परमं मङ्गल्यं सर्वदा गवाम्। श्रृङ्गोदकं गवां पुग्यं सर्वाघिविनिषूदनम्॥ ५६॥ गवां काष्ड्रयनं चैव सर्वकल्यषनाश्रनम्। गवां यासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते॥ ६०॥

> गवां हि तीर्थे वसतीह गङ्गा पृष्टिस्तथासां रजिस प्रवत्ता । लक्ष्मीः करीषे प्रणतौ च धर्म-स्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात् ॥ ६१ ॥ २३ ॥

श्रय ब्राह्मणस्य वर्णानुक्रमेण चतस्रो भार्या भवन्ति । १। तिसः श्रवियस्य। २। दे वैश्यस्य। ३। एका श्रूद्रस्य। ४। तासां सवर्णावेदने पाणिर्याद्यः। ५। श्रस-वर्णावेदने श्ररः श्रवियकन्यया। ६। प्रतादे। वैश्य-कन्यया। ७। वसनद्शान्तः श्रुद्रकन्यया। ८। न सगोवां न समानार्षप्रवरां भार्यां विन्देत। १। मातृ-

तस्वा पञ्चमात्प्रवात्पितृतश्चासप्तमात्। १०। नाकु-लीनाम्।११। न च व्याधिताम्।१२। नाधिका-क्रीम्। १३। न हीनाङ्गीम्। १४। नातिकपिलाम् । १५। न वाचाटाम् । १६। ऋषाष्टी विवाहा भवन्ति । १७। ब्राह्मो दैव ऋार्षः प्राजापत्यो गान्धर्व ऋासुरा राष्ट्रसः पैशाचयित। १८। आह्नय गुगवते कन्या-दानं ब्राह्मः । १६ । यज्ञस्यकृत्विंजे दैवः । २० । गी-मिथनग्रहणेनार्षः । २१ । प्रार्थितप्रदानेन प्राजापत्यः । २२। द्याः सकामयार्मातापित्र हिता यागो गा-न्धर्वः ।२३। क्रयेणासुरः ।२४। युडहर्गोन राक्षसः ।२५। सुप्तप्रमत्ताभिगमनात्पैशाचः। २६। एतेषाद्याश्रत्वारा धर्म्याः । २७ । गान्धवीऽपि राजन्यानाम् । २८ । ब्रा-ह्मीपुचः पुरुषानेकविंग्रतिं पुनीते। २८। दैवीपुचयतु-र्द्शः।३०। त्राषीपुचश्च सप्त।३१। प्राजापत्यश्चतुरः।३२।

## 32. प्राजापत्यीप् त v.

<sup>61.</sup> तथा सा  $C^{1,2}$ ; तथा v. प्रदुद्धा  $V^*$   $C^{1,2}v$ . XXIV, 9. विन्देता  $V^{1-3}$ ; विन्देत्  $C^{1,2}v$ .

<sup>59...</sup> गोग्रङ्गोदकेन सानं मार्जनं च पुर्ण्यं पुर्ण्यजननम् ।... 61. तीर्थे गोमूचे ... रजिस कराडुते ... XXIV, १० गोचमगस्यास्मसप्तर्थ्ययं तस्मानमेकवंग्रपवर्तकं सस्य यस्यास्य सा सगोचा ।... न समानार्षेति सगोरिक्यसस्य यदंग्रकरमपत्यं जमद्ग्रिगोतमभरदाज्ञवितिरिक्तमार्थिये मुद्रकादि तदावं समानमार्धमुक्तरीत्या यस्याः सा समानार्था। न त्वेवं गोचार्धभेदेऽपि प्रवरेको विवाहः स्यादित्यत चाह ।... प्रवराक्तत्तदंग्रेषु मन्तवाते मन्तदृशो वा ऋषयः ।... 10... एथग्रयं निषेधः...

<sup>11.</sup> कर्षकराजसेवकादीनां कुलमकुलम्... 13. खिषकमङ्गमङ्ख्यादिकं यस्यास्तां न ॥ 23. द्वयाः कन्यावरयाः सकामयारन्योन्यान्रह्मयोभीतापित्रभ्यां रिहताऽननुद्याता यागः... 26... प्रमत्ता मदातिशयेन
नष्टचेतना तस्या खिमगमनं मैथुनं तस्मात्येशाचः । सु॰ इति मनुस्मर्यात्
(III, 34) असंविद्यातापसंगमनात्येशाच इति गौतमस्मर्याच (IV,
13)।... 29. ब्राह्माढापुत्रो दशावरान्दश परान्दातारं चैकविंशं
पुनाति वद्यमायने।कद्यान्दशित।... 32. प्राजापत्येभवः प्राजापत्यः...

ब्राह्मेण विवाहेन कन्यां द्दब्रह्मलोकं गमयति। ३३। दैवेन स्वर्गम्। ३४। त्रार्षेण वैष्णवम्। ३५। प्राजाप्यान देवलोकम्। ३६। गान्थवेण गन्धवंलोकं गच्छिति। ३७। पिता पितामहो आता सकुल्यो मातामहो माता चेति कन्याप्रदाः। ३८। पूर्वाभावे प्रकृतिस्थः परः पर इति। ३६। च्यतुचयमुमास्यैव कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्। च्यतुचये व्यतीते तु प्रभवत्यात्मनः सदा॥ ४०॥ पितृवेग्नानि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता। सा कन्या दृष्णी ज्ञेया हरंस्तां न विदुष्यति॥४१॥२४॥

श्रथ स्त्रीणां धर्माः । १ । भर्तुः समानवतचारित्वम् । २ । श्वश्रुश्वश्रुरगुरुदेवतातिथिपूजनम् । ३ । सुसंस्कृ-

33—37 om. v. 35 om.  $C^{1,2}$ . 39. परः परः।  $C^{1,2}$ . 41. विदुष्यति all. XXV, 3. ॰देवपादवन्दनादिनातिथि॰  $V^{1-3}$ . पादवन्दनादिना from the C.

तापस्तरता। ४। श्रमुक्त इस्तता। ५। सुगुप्तभाग्डता। ६। मूलकियास्वनिभरितः। ७। मङ्गलाचारतत्पर-ता। ८। भर्तरि प्रवसितेऽप्रतिकर्मिक्रया। ६। परग्रहे-धनिभगमनम्। १०। दारदेशगवाक्षेष्ठनवस्थानम्। ११। सर्वकर्मस्वस्वतन्त्रता। १२। बाल्ययोवनवार्धक्येष्ठपि पितृभर्त्यपुचाधीनता। १३। स्रते भर्तरि ब्रह्मचर्यं तद-न्वारोहणं वा। १४।

नास्ति स्त्रीणां पृथायज्ञो न वृतं नाष्युपेषितम्।
पतिं शुश्रूषते यत्तु तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५ ॥
पत्यौ जीवित या योषिदुपवासवतं चरेत्।
श्रायुः सा हरते भर्तुर्नरकं चैव गच्छिति॥ १६ ॥
मृते भर्तिर साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता।
स्वर्गे गच्छत्यपुचापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ १०॥ २५॥

सवर्णासु बहुभार्यासु विद्यमानासु ज्येष्ठया सह धर्म-

15. उपाध्यम् C¹,²v. See M. v, 155.

<sup>33...</sup> ब्रह्मतीकं गमयित खयं च गच्छति... 37. गाम्धेर्वेश कन्यां ददद्गम्यवित्तां खयमेव गच्छति।... 41... सा द्रवती तद्धतुः पातकं राजदाही वा नास्ति।... XXV, 2. भर्तुर्वतेन भर्दसंकल्पेन समान- व्रतचारिशी समानसंकल्पा भवेत्। भर्दसंकल्पानुसरगाशीला स्थादित्यर्थः।... 3... गुक्नेष्ठादिः।... तेषां पूजां पादवन्दनादिना कुर्यात्।...

<sup>4...</sup> उपस्तराः श्रूपादयः ।... 6... भाग्छानि ग्रहोपनरणानि मुसतील्खलादीनि ।... 7. मूलित्रया वश्रीकरणादिकार्मणाणि ।... 9. प्रतिकर्मालंकरणं किया क्रीडादिस्थ... 10. भर्तर प्रवसिते परेषां पिढश्रूपरभाद्धमातुलादिव्यतिरिक्तानां ग्रहेष्यनभिष्चाग्रमनाभावः ।... 11.
द्वारदेशो दारचलरः ।... 16. या... स्वातंत्र्येणोपवासस्य वतं च तयाः
समाहारस्तं कुर्यात् ।... 17... यथा ते नैष्ठिक वस्रचारिणः ।...

79

कार्यं कुर्यात्।१। मिश्रासु च किनष्ठयापि समान-वर्णया।२। समानवर्णाया श्रभावे त्वनन्तरयेवापदि च।३। न त्वेव दिजः श्रद्रया।४। दिजस्य भार्या श्रद्रा तु धर्मार्थं न भवेत्कचित्। रत्यर्थमेव सा तस्य रागान्थस्य प्रकीर्तिता॥५॥ इनिजातिस्त्रियं मोहादुदहन्तो दिजातयः। कुलान्थेव नयन्त्याशु ससंतानानि श्रद्रताम्॥६॥ दैविपव्यातियेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु। नाश्रन्ति पितृदेवास्तु न च स्वर्गं स गच्छित॥७॥२६॥

गर्भस्य स्पष्टताज्ञाने निषेककर्म। १। स्पन्दनात्पुरा पुंसवनम्। २। षष्ठेऽष्टमे सीमन्तोत्नयनम्। ३। जाते च दारके जातकर्म। ४। आशोचव्यपगमे नामधेयम्।

XXVI, 3. समानवर्णाभावे  $C^{1,2}$ . च om.  $V^{1-4}v$ . See the C. 7. नादन्ति  $C^{1,2}v$ . See M. III, 18. XXVII, 3. उन्हमें वा  $C^{1,2}$ . वा from the C.  $V^{1-3}$  place 5—12 between 20 and 21.

। प् । माङ्गल्यं ब्राह्मणस्य । ६ । बलवत्स्र चियस्य । ७ । धने पितं वैश्यस्य । ८ । जुगुप्तितं श्रद्रस्य । ६ । चतुर्ये मास्यादित्यदर्शनम् । १० । षष्ठेऽन्नप्राण्यनम् । ११ । तृतीयेऽव्दे चूडाकरणम् । १२ । एता एव क्रियाः स्त्रीणाममन्त्रकाः ।१३ । तासां समन्त्रको विवाहः ।१४ । गर्भाष्टमेऽव्दे ब्राह्मणस्योपनयनम् । १५ । गर्भकाद्ये राज्ञः ।१६ । गर्भहाद्ये विणः ।१७ । तेषां मुञ्जञ्या- बलवजमया मौज्जाः ।१८ । कार्पासण्याविकान्युपवी- तानि वासांसि च ।१६ । मार्गवैयाध्रवास्तानि चर्माणि ।२० । पालाण्यादिरौडुम्बरा दण्डाः । २१ । क्रेण्यान्त- ललाटनासादेण्तुल्याः । २२ । सर्व एव वा । २३ । श्रकुटिलाः सत्वच्छ । २४ । भवदाद्यं भवन्मध्यं भवदन्तं च भैष्टचरणम् । २५ ।

त्रा घोडणाद्बाह्मणस्य साविची नातिवर्तते। त्रा दाविंशात्स्यचबन्धोराचतुविंशतेर्विशः॥ २६॥ त्रात कर्ध्वं चये।ऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः।

24 om. C<sup>1,2</sup>. 25. तदन्तं च V<sup>4</sup>.

<sup>10...</sup> जन्मतस्वतुर्धे मासि... 13... एता एव जातकमीदिकाः क्रियाः स्त्रीगां कन्यकानाम्... 15... ग्रभाष्टमं जन्माष्टमे।पलच्चम्।... 23. सर्वेषां सर्व एव वा द्राष्टा भवन्ति।... 25. स्त्रादिमध्यावसानेषु भवच्छ्ब्दे। भैदाचरणे क्रमेण याज्यः॥

साविचीपतिता वात्या भवन्यार्यविगर्हिताः ॥ २० ॥ यद्यस्य विहितं चर्म यत्मूचं या च मेखला । या दण्डो यच वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ २८ ॥ मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् । अपु प्रास्य विनष्टानि यत्त्वीतान्यानि मन्त्रवत् ॥२८॥२०॥

श्रथ ब्रह्मचारिणां गुरुकुलवासः।१। संध्यादया-पासनम्।२। पूर्वां संध्यां जपेत्तिष्ठनपश्चिमामासीनः ।३। कालदयमभिषेकाग्निकर्मकरणम्।४। श्रभु दण्डवन्मज्जनम्।५। श्राह्मताध्ययनम्।६। गुराः प्रियहिताचरणम्।७। मेखलादण्डाजिनापवीतधार-णम्।८। गुरुकुलवर्जं गुणवत्मु भैक्षचरणम्।८। गुर्वनुज्ञातं भैक्षाभ्यवहरणम्।१०। श्राह्मकृतलवण्यु-क्षपर्युषितनृत्यगीतस्त्रीमधुमांसाञ्जनाच्छिष्टप्राणिहिंसा- श्वीलपरिवर्जनम्। ११। श्रधःशय्या।१२। गुरोः पूर्वीत्यानं चरमं संवेशनम्।१३। क्रतसंध्योपासनश्च
गुर्विभवादनं कुर्यात्।१४। तस्य च व्यत्यस्तकरः
पादावुपस्पृशेत्।१५। दक्षिणं दक्षिणेनेतरिमतरेण
।१६। स्वं च नामास्याभिवादनान्ते भोःशब्दान्तं निवेदयेत्।१७। तिष्ठनासीनः श्रयाना भुज्जानः पराङ्गुखश्च नास्याभिभाषणं कुर्यात्।१८।

त्रासीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु गच्छतः । त्रागच्छतः प्रत्युहम्य पश्चाद्वावंस्तु धावतः ॥ १६ ॥

पराङ्मुबस्याभिमुखः । २० । दूरस्यस्यान्तिकमुपेत्य । २१ । श्रयानस्य प्रणस्य । २२ । तस्य च चक्षुर्विषये न यथेष्टासनः स्यात् । २३ । न चास्य कोवलं नाम ब्रूयात् । २४। गतिचेष्टाभाषिताद्यं नास्यानुकुर्यात् । २५। यचास्य

<sup>28.</sup> यस्याविहतं  $V^1$ ; यस्याविहितं  $V^{2,3}$ . XXVIII, 1. ब्रह्मचा-रिस्सो v. गुरुकुले  $C^{1,2}$ . 11. ॰ शुक्का॰  $V^{1-3}$ .

<sup>27...</sup> ब्रात्यसंज्ञा भवन्ति। 28. यानि ब्राह्मणादीनां चर्मयज्ञीपवीतमेखलादण्डवस्त्राण्युपन्यनेऽभिहितानि तान्येव तेषां व्रतेषु महानाम्नग्रादिषु भवन्ति। XXVIII, 4. कालद्वयं सायं प्रातस्वाभितः सेकाऽभिषेकः परिसमूहनपर्युद्धायेन सानं तत्पूर्वकमग्रीकर्म समित्रद्धोपस्तत्वरग्रम्। 5... दण्डवत्स्वानीयमन्त्रवर्जम् 9. गुराः कुलं सस्य च
ज्ञातिबन्धुकुलानि वर्जयित्वा... 10...तच सायंप्रातः। सायंप्रातभुञ्जीतेति
गौतमीयात् (Gaut. IX, 59)।...

<sup>19.</sup> ज्यासीनस्रोपस्थितः कुर्यात्तिष्ठताऽभिगच्छतः प्रत्युद्गस्य पञ्चा- ज्ञावन्धावतः ।  $C^{1,2}$ ; ज्ञासीनस्य स्थितः कुर्यात् । तिष्ठतस्वभिगच्छतः प्रत्युद्गस्य पञ्चाज्ञावरतः प्रधावतः। v. 26. ०परिवादौ  $V^{1-3}$ .

<sup>11...</sup> क्रतलवर्गं क्रिनमं लवगम्। स्रुत्तं निस्तुरभाष्यम्। स्रुत्ता वाच इति गौतमीयात् (II, 19)। न तु कालेनास्त्तीभूतं पर्युषितनिष्ठेधेन तिन्निष्ठेधात्।... उच्छिस्तमगुरोः।... 17. स्रिभवादय इति शब्दान्ते भो इति शब्दान्ते यस्य तादशं खं च नाम निवेदयेत्।... 23... यथेस्रमवसिष्य-कादिबन्धेनासनं यस्येति स तथोक्षो न स्यात्।... 24. सस्य गुरोः केवलं स्रोशस्टादिसून्यं नाम न ब्रूयात्। समद्यं परोत्तं वा।...

निन्दापरीवादौ स्थातां न तच तिष्ठेत्। २६। नास्थै-कासना भवेत्। २७। ऋते शिलाफलकनौयानेभ्यः । २८। गुरार्गुरी संनिहिते गुरुवदर्तेत । २८। अनि-र्दिष्ट्य गुरुणा स्वान्गुरूनाभिवादयेत्। ३०। बाले समानवयसि वाध्यापके गुरुपुत्रे गुरुवदर्तेत। ३१। नास्य पादौ प्रशालयेत्। ३२। नोच्छिष्टमश्रीयात्। ३३। एवं वेदं वेदी वेदान्वा स्वीकुर्यात्। इ४। तती वेदा-ङ्गानि। ३५ । यस्त्वनधीतवेदाऽन्यच श्रमं कुर्यादसौ ससंतानः श्रुद्रत्वमेति । इई । मातुरग्रे विजननं दितीयं मौज्जिबन्धनम्। इ७। तचास्य माता साविची भवति पिता त्वाचार्यः। ३८। एतेनैव तेषां दिजत्वम्। ३८। प्राङ्गीञ्जीबन्धनाह्जिः श्रूद्रसमी भवति। ४०। ब्रह्म-चारिणा मुण्डेन जटिखेन वा भाव्यम्। ४१। वेदस्वी-करणाद्रध्वं गुर्वनुज्ञातस्तस्मे वरं दत्त्वा स्नायात्। ४२। ततो गुरुकुल एव वा जन्मनः भेषं नयेत्। ४३। तचा-

37. मोझि॰ all. 43. वा om. C1,2.

चार्ये प्रेते गुरुवहुरुपुचे वर्तेत । ४४ । गुरुदारेषु सवर्णेषु वा । ४५ । तद्भावेऽमिशुश्रूषुचे ष्ठिको ब्रह्मचारी स्यात् । ४६ ।

ग्वं चरित यो विप्रो ब्रह्मचर्यमतिन्द्रतः ।

स गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ ४० ॥
कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य दिजन्मनः ।

श्रतिक्रमं व्रतस्याहुर्धमंत्रा ब्रह्मवादिनः ॥ ४८ ॥
गतिस्मन्देनसि प्राप्ते विसत्वा गर्दभाजिनम् ।
सप्तागारं चरेह्नै स्रं स्वकमं परिकीर्तयन् ॥ ४८ ॥
तेभ्यो चन्धेन भैक्षेण वर्तयनेकका जिकम् ।

उपस्पृशंस्त्रिषवणमन्द्रेन स विशुध्यति ॥ ५० ॥
स्वप्ते सिक्ता ब्रह्मचारी दिजः शुक्रमकामतः ।
सात्वार्कमर्चयत्वा चिः पुनर्मामित्रचं जपेत् ॥ ५१ ॥

48 om. V<sup>1-3</sup>. धर्मजा ब्रह्मचारियाः॥ V<sup>4</sup> N. (in V<sup>4</sup>); ब्रह्मजा ब्रह्मवादिनः॥ C<sup>1,2</sup>v. See M. XI, 121. 49. एकस्मिन् V<sup>4</sup> N. in V<sup>4</sup>. See M. XI, 123.

त्रक्रता भैक्षचर्णमसमिध्य च पावकम्।

श्रनातुरः सप्तराचमवकीर्णिव्रतं चरेत् ॥ ५२ ॥

<sup>26.</sup> निन्दा खसद्दोषखापनम्। परीवादा विद्यमानदेषोह्वाटनम्।...
28. प्रिलापलकं प्रिलापट्टः। नौस्तरिः।... 30... खानगुरून्पिटव्यादीन्...
36... खन्यत्र प्रास्तादौ... 39. एतेन दितीयेनेप्पनयनाख्येन जन्मना
तेषां त्रैवर्श्यिकानां दिजलम्। एवकारो निष्ठेकादिष्मण्रानान्तसंस्कारवते।
ऽप्यनुपनीतस्य दिजलनिरासार्थः।... 40... श्रू इसमः श्रू इवदेदानिषकारी...

<sup>45...</sup> दारशब्दीपादानं बङ्घीखन्यतमाप्राह्यर्थम् ।... 47... या विप्रो प्रनलसः सन्ब्रह्मचयं चरित स उत्तमं स्थानं ... ब्रह्म गच्छित प्राप्नोति ब्रह्मनेतिक स्वानिक स्वानिक

तं चेद्भ्युद्यात्मूर्यः श्रयानं कामकारतः। निम्बोचेद्वाप्यविज्ञानाज्ञपनुपवसेद्दिनम्॥ ५३॥ २८॥

यस्तूपनीय ब्रतादेशं क्रत्वा वेदमध्यापयेत्तमाचार्यं विद्यात्।१।यस्त्वेनं मूच्येनाध्यापयेत्तमुपाध्यायमेकदशं वा।२। यो यस्य यज्ञे कर्माणि कुर्यात्तम्यत्विजं विद्यात् ।३।नापरीक्षितं याजयेत्।४। नाध्यापयेत्।५। नोपनयेत्।६।

श्रधमें च यः प्राह यश्राधमें ण एच्छति। तयार्न्यतरः प्रैति विद्देषं वाधिगच्छति॥ ७॥ धर्मार्थी यच न स्यातां गुश्रूषा वापि तदिधा। तच विद्या न वप्तश्रा गुभं बीजमिवोषरे॥ ८॥

XXIX, 3. यज्ञकर्माणि V4. 7. यश्च धर्मेण C2.

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम
गोपाय मा भेवधिस्ते ऽहमिसा।
श्रह्मयकायानृजवेऽयताय
न मां ब्रूया वीर्यवती तथा स्थाम्॥ ६॥
यमेव विद्याः श्रुचिमप्रमन्तं
मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपनम्।
यस्ते न द्रुह्मेत्कतमच नाह
तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्॥ १०॥ २६॥

श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा छन्दांस्युपाक्तत्यार्धण्यमान्मा-सानधीयीत। १। ततस्तेषामुत्सर्गं बहिः कुर्यानानुपा-कतानाम्। २। उत्सर्जनोपाकर्मणार्मध्ये वेदाङ्गाध्ययनं कुर्यात्। ३। नाधीयीताहोराचं चतुर्दश्यष्टमीषु च । ४। नर्त्वन्तरग्रहस्रतके। ५। नेन्द्रप्रयाणे। ६। न

<sup>53.</sup> तं ब्रह्मचारियामविज्ञानाच्छास्त्रार्थापरिज्ञानात्नामकारता बुद्धिपूर्वे सप्तं स्र्यंश्वाग्युरित...। जपसंख्या चारुसहस्वम्।... XXIX, 1... व्रतानि महानाम्रायुपनिषद्ध्ययनाङ्गान्युपिद्ध्य वेदमेकां भाखां साङ्गान्ध्यापयेदसी... 2. यः पुनरेनमन्थेनापनीतं मूल्येन भ्रत्या सत्सं वेदम्यख्या वा वेदैकदेशमरुकाध्यायाद्यध्यापयेत्तम्... 3. या... यज्ञे श्रोते न्योतिरोमादी स्मार्ते च पाकयज्ञादी रुते... यज्ञकर्माया... कुर्यात् 4. कुलग्नीलरुत्तादिभिरपरीच्चितम् ... 7. इदं मया न ज्ञायते तदुपदेख्यमिति सिवनयं प्रश्नो धर्मस्तदिपरीतः क्लेनाच भवद्भः कथं प्रश्नत इत्यधर्मस्तेन यः एच्हति यश्च तस्मै प्रष्टे... इदमेवमध्येत्यिमित ब्रते तथारेकतरः प्रीत न्यियते। उभयाः क्लवादिले द्वाविप न्यियते।

<sup>10.</sup> कतमां ख $C^{1,2}$ . XXX, 2. कुर्यात्।  $V^{1-4}v$ . See the C. 3. उत्सर्जनिपाकर्ममध्ये  $V^4$ ; उत्सर्जेपाकर्मणोर्मध्ये  $C^{1,2}v$ . 6. निन्तय-प्रयाणे।  $C^{1,2}$ ; नेतप्रयाणे v.

<sup>10...</sup> मेधाविनं धारणावन्तं ... यस ते तुभ्यं न दुद्धोदिनष्टकारी न स्थात्वतमस्य किमप्यप्रियं प्राप्त न द्रूते... XXX, 1... तेषां दिनदय-प्राप्तावृत्तरं याद्यम् ।... 2. तत उपाक्रमानन्तरम् । तेन च कथंचित्स्वकाले उनुपाक्ततावृत्सर्गकालप्राप्ताविप नेात्सर्गः किंतूपाक्रमाकरणप्रायस्वत्तपूर्वकम्वः... 5. ऋतूनां चतुर्मासात्मकानां चयाणामन्तरे संधौ दितीयाखन-ध्यायः । यहां यहणं तत्संभवं स्तकमश्चित्वम् । तत्र जिराजम् ।... 6. इन्द्रस्वजक्तस्य प्रयाणं पातनं तेनोक्स्योऽपि बच्चते । तचोभयज्ञाहाराजम् ...

वाति चग्डपवने । ७ । नाकालवर्षविद्युत्स्तनितेष् । ८ । न भूकम्पोल्कापातदिग्दाहेषु। १। नान्तः श्वे यामे ।१०। न शस्त्रसंपाते।११। न श्वस्त्रगालगर्दभिन्हींदेषु । १२। न वादिचशब्दे। १३। न श्रूट्रपतितयोः समीपे । १४। न देवतायतनग्रमणानचतुष्पयरथ्यासु । १५। नादकान्तः । १६। न पीठोपहितपादः । १७। न हस्य-श्वीष्ट्रनौगोयानेषु। १८। न वान्तः। १९। न विरिक्तः । २०। नाजीर्णी। २१। न पञ्चनखान्तरागमने। २२। न राजश्रोचियगोबाह्मणव्यसने । २३। नोपाकर्मणि । २४ । नोत्सर्गे । २५ । न सामध्वनाद्यययुषी । २६ । नापर्राचमधीत्य शयीत। २७। अभियुक्तोऽप्यनध्या-येषध्ययनं परिहरेत्। २८। यसादनध्यायाधीतं नेहा-मुच फलदम्। २८। तद्ध्ययनेनायृषः स्यो गुरुशिष्य-योख । ३० । तसादनध्यायवर्जं गुरुणा ब्रह्मकाकता-

मेन विद्या सच्छिष्यश्चेनेष वप्तव्या । ३१ । शिष्येण ब्रह्मा-रमावसानयोगुरोः पादापसंग्रहणं कार्यम्। ३२। प्रण-वश्च व्याहर्तव्यः। ३३। तच च यहचोऽधीते तेनास्या-ज्येन पितृणां तृप्तिर्भवति । ३४ । यद्यजूषि तेन मधुना । ३५ । यत्सामानि तेन पयसा । ३६ । यदायर्वणं तेन मांसेन । ३७ । यत्परागितिहासवेदाङ्गधर्मशास्त्राग्य-धीते तेनास्यानेन। ३८। यश्च विद्यामासाद्यासिं सोने तया जीवेन सा तस्य परलोके फलप्रदा भवेत्। ३९। यश्च विद्यया यशः परेषां इन्ति। ४०। अननुज्ञातश्चा-न्यसादधीयानान विद्यामादद्यात्। ४१। तदादान-मस्य ब्रह्मस्तेयं नरकाय भवति । ४२ । सौिककं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव वा। आद्दीत यते। ज्ञानं न तं द्रह्योत्कदाचन ॥ ४३॥ उत्पादकब्रह्मदाचोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता। ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्॥ ४४॥

<sup>12.</sup> ॰ निर्फ़ादे  $C^{1,2}v$ . 29. ने इ नामुत्र  $C^{1,2}v$ .

<sup>8.</sup> खकाले वर्षाकालादन्यच... चिराचमनध्यायः। 9. N. quotes M. IV, 105. 18. इस्याद्यारूढस्य यानग्रहणात्तद्यक्तरपादियानस्य चानध्यायः।... 19. वान्तः क्रतवमने। नाधोयीताहोराचम्॥ 20... नाधोयीताहोराचम्॥ 21. खजीर्णी यावदजीर्णपाकं नाधोयीत॥ 22... खहोराचमनध्यायः। तच विश्रेषः।... 23. स्रोचिय एकशाखाध्यायी।... यावदुपश्मनमनध्यायः।... 24. उपाकमीनन्तरं सहमनध्यायः।... 25. उत्पर्जनेऽपि सहम्।... 27. तचाधीत्य न श्र्यीत किंतु यावत्सूर्यादयं जाग्रयात्।... 28. खिम्यक्तोऽन्येन एखोऽपि...

<sup>37.</sup> यचा॰  $C^{1,2}v$ . 41. अनुजात॰  $C^2$ . 42. ब्रह्मणः क्तेयं  $C^{1,2}$ .

<sup>40.</sup> यस विद्यया वादजल्याभ्यां परेषां यमः पराजयेन नामयित तस्यापि परचापलेन विद्या ॥ 41. गुर्वनु ज्ञामन्तरेणान्यार्थमधीयानादिप गुराविद्यां नादद्यात्। स्राह्मतस्याप्यधीयीतेति स्मरणात् ( Y. I, 27 ) ॥ 43. जौतिनं काव्याजंनारादिविषयं नेदिनं साङ्गवेदविषयम्।...

कामान्माता पिता चैनं यदुत्पाद्यता मिथः।
संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योगाविष्ठ जायते॥ ४५॥
श्राचार्यक्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः।
उत्पाद्यति साविचा सा सत्या साजरामरा॥ ४६॥
य श्राष्ट्रणात्यवितयेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नस्तं संप्रयच्छन्।
तं वै मन्येत्पितरं मातरंच
तस्मै न द्रच्चेत्कृतमस्य जानन्॥ ४०॥ ३०॥

चयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति।१। पिता माता श्राचार्यश्व।२। तेषां नित्यमेव शुश्रुषुणा भवितव्यम् ।३। यत्ते ब्रूयुस्तत्कुर्यात्।४। तेषां प्रियहितमाचरेत् ।५।न तैरननुज्ञातः किंचिद्पि कुर्यात्।६। एत एव चया वेदा एत एव चयः सुराः। एत एव चया खेाका एत एव चयाऽग्रयः॥७॥

XXXI, 7 रत ए॰ च॰ सुराः। om. v. See M. II, 230.

पिता गाईपत्योऽद्मिर्धशाधिमाता गुरुराइवनीयः॥८॥ सर्वे तस्यादता धर्मा यस्यैते चय च्यादताः। च्यनादतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्यापालाः कियाः॥ ८॥ इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम्। गुरुश्रुष्या त्वेव ब्रह्मलेकं समञ्जते॥ १०॥ ३१॥

राजित्वं स्रोचियाधर्मप्रतिषेध्युपाध्यायपितृ व्यमाता-महमातुलस्य सुरज्येष्ठश्चातृ संबन्धिनस्य चार्यवत् । १ । पत्ना एतेषां सवर्णाः । २ । मातृष्ठसा पितृष्ठसा ज्येष्ठा स्वसा च । ३ । स्र सुरपितृ व्यमातुलिर्वजां कनीयसां प्रत्युत्यानमेवाभिवादनम् । ४ । होनवर्णानां गुरुपत्नीनां दूरादभिवादनं न पादे।पसंस्पर्शनम् । ५ । गुरुपत्नीनां गावातसादना ज्ञनके शसंयमनपादप्रधालनादीनि न कु-

XXXII, 6. • प्रचालनं न कुर्यात्। C1,2 v.

<sup>46.</sup> वेदपारगोऽखिलवेदविदाचार्य ... 47. वेदाध्यापनेनेहिकामुश्चिक-सम्मन्द्रखिनरासेनाध्येतारमदुःखं कुर्वेस्तेन च खम्टतं मेाचं महावाच्या-ध्यापनार्धप्रतिपादनदारा संप्रयच्छन् ... खस्य क्रतमुपकारं वेदाध्यापनलच्यां जानन् ... XXXI, 7... चयः सरा ब्रह्मविष्णुश्चिवाः पूच्यत्वेन सुरसं-स्तवः। चया लोका नरसरब्रह्मलोकाः।...

<sup>10.</sup> मध्यमं देवले तम् ... XXXII, 1... खधर्मप्रतिषेधी निषिद्रकर्मणो निवर्तनः। ... संबन्धिनो पुचदु च्हिन्दश्वरी ।... 5. चीनवर्णे चित्रविषेशे बज्जवचनान्मधाविसिक्ताद्या न श्रुद्रापत्नी त्विशिष्यात्तासां दूरादेवाभिवादनं कार्यम् न पादानुपस्पृष्य। प्रत्युत्यानं त्वनुवर्षते।... 6... गाचाणामुत्सादनमुद्दर्तनमभ्यञ्चनं च। खञ्जनं नेचयोः कच्चलादिना।... खादिपदात्खापनादिग्रचणम्। ने चित्रद्याग्रनखापनः इति गौतमीयात। (Gaut. II, 32)। गुरुपत्नोनाभिति ग्रेषः॥

र्यात्। ई। असंस्तुतापि परपत्नी भगिनीति वाच्या पुचीति मातेति वा। ७। न च गुरूणां त्वमिति ब्रूयात् । ८। तद्तिक्रमे निराहारो दिवसान्ते तं प्रसाद्याश्री-यात्। ६। न च गुरुणा सह विग्रह्म कथाः कुर्यात् । १०। न चैवास्य परीवादम्। ११। न चानभिपेतम् । १२।

गुरुपत्नी तु युवितर्नाभिवाद्येह पाद्योः।
पूर्णे विश्वतिवर्षे च गुणदेश्यो विज्ञानता॥ १३॥
कामं तु गुरुपत्नीनां युवितीनां युवा भवि।
विधिवदन्दनं कुर्याद्मावहमिति ब्रुवन्॥ १४॥
विभाष्य पाद्यहणमन्वहं चाभिवादनम्।
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन्॥ १५॥

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पच्चमी।

एतानि मानस्थानानि गरीया यद्यदुत्तरम् ॥ १६ ॥

ब्राह्मणं दश्रवर्षं च श्रतवर्षं च भूमिपम्।

पितापुचौ विजानीयाद्वाह्मणस्तु तयाः पिता॥ १७ ॥

विप्राणां ज्ञानतो ज्येषां श्रवियाणां तु वीर्यतः।

वैश्यानां धान्यधनतः श्रद्राणामेव जन्मतः॥ १८ ॥ ३२॥

श्रथ पुरुषस्य कामकोधलोभाखं रिपुचयं सुघारं भवति।१। परिग्रहप्रसङ्गादिशेषेण ग्रहाश्रमिणः।२। तेनायमाकान्ताऽतिपातकमहापातकानुपातकोपपातकेषु प्रवर्तते।३। जातिभंशकरेषु संकरीकरणेष्ठपाचीकर-णेषु च।४। मलावहेषु प्रकीर्णकेषु च।५। चिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लाभस्तसादेतस्त्रयं त्यजेत्॥६॥३३॥

मातृगमनं दुहितृगमनं सुषागमनिम्त्यतिपातका-

<sup>10.</sup> कथां  $C^{1,2}v$ . 11. नैव चास्यं  $C^{1,2}v$ . 14. अभिवादनैकं कुर्याद॰  $C^{1,2}v$ . See M. II, 216.

<sup>7.</sup> चसंस्तृता चपरिचिता। परप्रति न परदास्यादिः। भगिन्यादिग्रूच्देवाचा। व्यवस्थितस्थायं विकल्पः। समानवयस्ता भगिनीति न्यूनवयस्ता पुत्रीति चिक्षकवयस्ता मातेति। 9. तेषां गुरूणामितिक्रमे
त्वंकारादिवचने चाहाररिहतः सायं तं गुरुं प्रसाद्यापराधं चामाप्याश्रीयात्। 10. गुरुणा सह विग्रह्म विजिगीषया कथा जल्पवितर्धवाञ्च
कुर्यात्। 12. गुरोरनिभप्रेतं प्रतिकूलम् 14. युवा ग्रिष्यो युवतीनां
भवि पादावनुपस्पृग्रनसावहिमत्यभिवादयेदहं भो चमुक्रग्रमित सनामनिर्दिग्रन्विधवद्यायस्त्पाणिनेत्यायुक्तरीत्या कामं यथेच्छमभिवादनं कुर्यात्॥

<sup>18.</sup> जन्मनः C1,2. XXXIII, 2. ग्रहाश्रमिणाम् V4.

<sup>16...</sup> बन्धरभिजनः ।.. कर्म श्रोतसातिदि ।... XXXIII, 2. परिग्रहे। ग्रहदारादिखीकारः ।... 4... असंकरं ब्राह्मणादिवर्णमिप संकरं संकरसमानधर्माणं कुर्वन्तीति संकरोकरणानि । पात्रं प्रतिग्रहादाई-मप्यपात्रं प्रतिग्रहादानहें कुर्वन्तीत्यपात्रीकरणानि ॥

त्र्यतिपातिकनस्त्वेते प्रविशेयुईताणनम् । न ह्यन्या निष्कृतिस्तेषां विद्यते हि क्यं च न ॥२॥३४॥

ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवर्णहरणं गुरुदार-गमनमिति महापातकानि ।१। तत्संयागश्च ।२। संव-त्सरेण पतित पतितेन सहाचरन्।३। एकयानभाज-नासनश्यनैः ।४। यौनसीवमीखैः संबन्धेत्तु सद्य एव ।५।

श्रश्रमेधेन शुड्डेयुर्महापातिकनिस्त्वमे। पृथिव्यां सर्वतीर्थानां तथानुसर्णेन च ॥ ई ॥ ३५ ॥

यागस्यस्य श्रवियस्य वैश्यस्य च रजस्वलायाश्रान्त-वित्ताश्राविगोचायाश्राविज्ञातस्य गर्भस्य शर्णागतस्य च घातनं ब्रह्महत्यासमानि।१। काेेंटसाक्ष्यं सुहः-

XXXV, 5. योनसीवमुखीः संबन्धेन V<sup>1-4</sup> N.; योनसीवमीखसंबन्धात्म ° C<sup>1,2</sup>; योनमीखसीवसंबन्धात्म ° v. मीख seems the lection doction and corresponds to योनसीव. See also the Pet. Dict. 6. वा for च C<sup>1,2</sup>v Ap. XXXVI, 1. अविज्ञातमभ्स V<sup>4</sup>.

द्ध एतौ सुरापानसमौ। २। ब्राह्मणस्य भूम्यपहरणं निश्चेपापहरणं सुवर्णस्तेयसमम्। ३। पितृच्यमातामह-मातुलश्वश्चरृत्यपत्नाभिगमनं गुरुदारगमनसमम्। ४। पितृष्वसृमातृष्वसृखसृगमनं च। ५। श्रोचियर्त्विगुपा-ध्यायमिचपत्नाभिगमनं च। ६। स्वसुः सखाः सगो-चाया उत्तमवर्णायाः कुमार्या श्रन्यजाया रजस्वलायाः श्रर्णागतायाः प्रव्रजिताया निश्चित्तायाश्च । ७। श्रृतुपातिकनस्त्वेते महापातिकना यथा। श्रृश्चमेधेन श्रुध्यन्ति तीर्थानुसर्णेन च॥ ८॥ ३६॥

ग्रन्तवचनमुत्कर्षे । १। राजगामि पैगुन्यम् । २। गुराश्वालीकनिर्वन्थः । ३। वेदनिन्दा । ४। ऋधीतस्य

XXXVI, 8. वा for च V<sup>1-3</sup> C<sup>1,2</sup>v. XXXII, 2. C<sup>1,2</sup>v insert च before पेश्वन्यम्।

XXXV, 5... खुवभवः खेवः स च प्रतितस्य प्रतितेन सह वा याज-नम् ।... 6...चकारः साधनतासमुचयार्थः ।... XXXVI, 1...चवि-चातः स्त्रीपुंनपुंसकलेनानियाति। या गर्भक्तस्य हननम् ।...

<sup>3.</sup> ब्राह्मग्रस्थित वद्यन्तस्य एथकारगं चितयेनापि संबन्धार्थम्। तेन ब्राह्मग्रस्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थास्त्रास्थाः प्राप्ति । जन्यजा स्वन्याद्याः । जन्यजा स्वन्याद्याः । प्राप्ताप्ता चागार्थिनी। प्रवित्ता संन्यस्ता । निक्तिप्ता स्वार्थं समर्पिता । XXXVII, 1. खोल्वर्षनिमित्तं मिष्यावचनं मयेदं विद्यतं मयेदं दापितिमित्यादि । यत्र राजन्यविदिताल्पदेषस्थापनम् । यत्त्र राजन्यविद्यमानपरकीयमहादेषवचनं तद्वस्त्राह्यस्त्रास्त्रम् । ३. गरेर्जन-क्रम्याखोके सिष्या निर्वन्धो देषारेपग्रम्। त्ययेदं ग्रहकार्यं नाण्नितमित ।

च त्यागः।५। अग्निपितृमातृसुतदाराणां च।६।
अभोज्यान्नाभक्ष्यभक्षणम्।७। परस्वापहरणम्।८।
परदाराभिगमनम्।१। अयाज्ययाजनम्।१०। विकर्मजीवनम्।११। असत्प्रतिग्रहस्य।१२। क्षचित्र्स्रूद्रगोवधः।१३। अविक्रेयविक्रयः।१४। परिवितितानुजेन ज्येष्ठस्य।१५। परिवेदनम्।१६। तस्य
च कन्यादानम्।१७। याजनं च।१८। त्रात्यता
।१६। भृतकाध्यापनम्।२०। भृताचाध्ययनादानम्
।२१। सर्वाकरेष्ठधीकारः।२२। महायन्त्रप्रवर्त्तनम्
।२३।द्रुमगुल्यविद्योलतौषधीनां हिंसा।२४। स्त्रिया

जीवनम्। २५ । श्रभिचारवलकर्ममु च प्रवृत्तिः।२६ । श्रात्मार्थे क्रियारमः। २० । श्रनाहितामिता। २८ । देवर्षिपितृच्यणानामनपिक्रया। २८ । श्रमच्छास्त्राभिग्मनम्। ३० । नास्तिकता। ३१ । कुशीलवता। ३२ । मद्यपस्त्रीनिषेवणम् । ३३ । द्रत्युपपातकानि । ३४ । उपपातिकनस्त्रेते कुर्युश्चान्द्रायणं नराः। पराकं च तथा कुर्युर्यजेयुगीमखेन च ॥ ३५ ॥ ३० ॥

ब्राह्मणस्य रुजस्करणम्। १। श्रघ्रयमद्ययोर्घातिः।
।२। जेह्माम्। ३। पंगुषु मेथुनाचरणम्। ४। पुंसि
च।प्। इति जातिभंशकराणि।ई।
जातिभंशकरं कर्म कृत्वान्यतमिष्क्या।
कुर्यात्मांतपनं कृक्यं प्राजापत्यमनिष्क्या॥ ७॥ ३८॥

<sup>11.</sup> विकर्मणा जीवनं च  $C^1$ ; वि॰ जीवनञ्च  $C^2$ . 24, 25. दुम॰ हिंसया जीवनम् । v. 25. स्त्रीजीवनम्  $C^{1,2}$ .

 $<sup>29 \</sup>text{ T. om. } V^{1-4}$ . ज्यनपाकिया  $C^{1,2}v$ ; ज्यनपाकिया N. 35. ग्रोसवेन च  $V^{1-4}$  N. XXXVIII. v makes one Sûtra of 1-6.

<sup>26.</sup> प्रमर्गाय जपहोमाद्यभिचारः। अनिषिद्धस्यापि प्रानिभनतस्य बलावस्त्रमोन कर्गा बलकर्म।... 27. अत्र क्रियासामान्येऽपि पचनिक्रया साह्यते। अद्यं स केवलं सङ्क्षे यः पचत्यात्मकारगादिति स्मर्गात् (below, LXVII, 43)।...30. असतां वेदबाह्यादीनां श्रास्त्रेष्ट्यभिगमनमायासः। 35... चश्रव्दो विकल्पार्थः... XXXVIII, 2. अत्रयं विग्मृत्रादि... 5...चकारात्स्त्रयामप्ययानौ गमनम्। ...इति यागिस्मरगात् (Y. II, 293).

ग्राम्यारण्यानां पश्चनां हिंसा संकरीकरणम्। १। संकरीकरणं कत्वा मासमश्रीत यावकम्। कच्छातिकच्छमथवा प्रायिश्चनं तु कारयेत्॥२॥३९॥

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं कुसीदजीवनमसत्य-भाषणं श्रद्रसेवनिमत्यपाचीकरणम्।१। श्रपाचीकरणं कत्वा तप्तक्रक्रेण श्रुध्यति। श्रीतक्रक्रेण वा भूयो महासांतपनेन वा॥२॥४०॥

# पश्चिगां जलचराणां जलजानां च घातनम्। १।

#### XL, 2. भूमि v.

XXXIX, 1. ग्राम्या अव्यादयः। आरण्या महिषादयः।... तत्र ग्रोमनुष्यवधायापातकादिपरिद्वारात्तदितरिहंसा संकरीकरणम्। ... २. रक्कानिक्छे जुवर्तते। तत्रेक्क्या संकरीकरणं क्षत्रा... यावकम् ... क्षत्री-यात्। अनिक्छ्या तत्करणे क्षक्रातिकक्षं कुर्यात्। खस्यासामण्ये ब्राह्मण-द्वारापि कारियतुं शिच्पयोगः।... XL, 1. निन्दितेभ्यो क्षेक्कादिभ्यो विनापि प्रतिग्रहं रुद्धादिरूपेण धनादानम्। वाश्चित्रमनिषिद्धस्यापि वस्त्राः क्षयविक्रयो। कुसीदमनिषिद्धयापि रुद्धा जीवनम्। असत्यभाषणं साच्यमन्तरेणापि। स्रृतसेवनं प्रेष्यतं विनाप्याक्षाकरणं जैविणिकानाम्। इथेवंप्रकारमपात्रीकरणमसत्यतिग्रहनिषद्धविक्रयनिषद्धसाच्यान्वतस्रुद्धपे-ध्यत्वासुपपातकत्वात्।... २. रक्क्या अपात्रीकरणं क्षत्वा वच्यमाणेन तमकक्रेण स्रध्यति। अनिक्क्या तत्वरणे तु ग्रीतकक्रेण। भ्रेयोऽभ्यासेन तत्वरणे महासांतपनेन स्रध्यति।... XLI, 1... जलचरा ये जलं प्रविग्र्य मतस्यादीनगरक्वित ते उदादया (उदा॰?) जीवविग्रधाः। जलजा मतस्यादयः। तेषां घातनम्॥

क्षिमिकीटानां च। २। मद्यानुगतभाजनम्। ३। इति मलावहानि। ४। मलिनीकरणीयेषु तप्तकच्छं विशेष्यनम्। कच्छातिकच्छमथवा प्रायिखत्तं विशेष्यनम्॥५॥४१।

यदनुक्तं तत्प्रकीर्णकम्। १। प्रकीर्णपातके ज्ञात्वा गुरुत्वमय लाघवम्। प्रायिश्चनं बुधः कुर्योद्वाह्मणानुमतः सदा ॥२॥४२॥

श्रय नरकाः। १। तामिस्रम्। २। श्रन्थतामिस्रम्
। ३। रीरवम्। ४। महारीरवम्। ५। कालस्रवम्। ६।
महानरकम्। ७। संजीवनम्। ८। श्रवीचिः। ८।
तापनम्। १०। संप्रतापनम्। ११। संघातकम्। १२।
काकीलम्। १३। कुद्मलम्। १४। पूर्तिसृत्तिकम्। १५।

XLII, 2. • मता यथा ॥ V<sup>1-4</sup>. XLIII, 10. तपनम्। V<sup>1-4</sup>. See 11; Y. III, 224; and the C. 13. काकोलः। V<sup>1-4</sup>. See the P. Dict. 14. कुट्ठलं। प<sup>1-3</sup>; कुछलं। कुट्टानं। C<sup>1,2</sup>; कुट्ठालं v. See M. IV, 89; Y. III, 222; and the C.

<sup>3.</sup> मदोन पूर्वाक्तेन दादश्विधेनानुगतं सदशं मदजनकतया जातीप्रवादि तद्भव्याम्। यदा मदास्य सराया चनु पश्चाद्गतस्तम् भङ्गादि तद्भव्याम। ... 5. कामक्रतेषु मिलनीक्रसीयेषु तप्तक्रक्रेया ... चकामतः पुनक्तल्यस्य कक्रिया (कक्रातिकक्रेया) ... विश्वद्धिः ॥ XLIII, 10. चिमसंनिकर्षेया तापानुभवः ॥ 14. गोख्यादिषु प्रविषय तन्मुखबन्धनम् ॥ 17. पुटपाकः ॥

खेाहण्डुः। १६ । ऋचीषम् । १७ । विषमपन्यानम् ।१८ । कण्डकणाल्मलिः । १८ । दीपनदी । २० । ऋसि-पन्नवनम् ।२१ । छो हचारकमिति । २२ । एतेष्ठत-प्रायिश्वता अतिपातिकनः पर्यायेण कल्पं पच्यन्ते ।२३ । महापातिकने मन्वन्तरम् ।२४ । अनुपातिकनश्च ।२५ । उपपातिकनश्च तुर्युगम् । २६ । क्षतसंकरीकरणाश्च संव-त्सरसहस्रम् ।२७ । क्षतजातिभंश्वकरणाश्च । २८ । क्षता-पाचीकरणाश्च । २८ । क्षतमिलनीकरणाश्च । ३० । प्रकीर्णकपातिकनश्च बह्मन्वर्षपूगान् । ३१ । क्षतपातिकनः पापाः प्राणत्यागादनन्तरम् । यास्यं पन्यानमासाद्य दुःखमञ्चन्ति दारुणम् ॥ ३२ ॥ यमस्य पुरुषेघीरैः क्षयमाणा यतस्ततः । सुक्षक्रेणानुकारेण नीयमानाश्च ते यथा ॥ ३३ ॥ सुक्षक्रेणानुकारेण नीयमानाश्च ते यथा ॥ ३३ ॥

श्वभिः शृगालैः क्रव्यादैः काककञ्जवादिभिः। श्रमितुर्र्डिभेक्यमाणा भुजङ्गेर्रिश्वकैस्तथा॥ ३४॥ श्रिमा दह्ममानाश्र तुरमानाश्र कण्टकैः। क्रकचैः पाद्यमानाश्च पीद्यमानाश्च तृष्ण्या ॥ ३५ ॥ क्षधया व्यथमानाश्च घारैर्व्याघ्रगगैस्तथा। प्यशाणितगन्धेन मूर्छमानाः पदे पदे ॥ ३६ ॥ परान्नपानं लिपान्तस्ताद्यमानाश्च किंकरैः। काककञ्जबकादीनां भीमानां सहणाननैः॥३०॥ कचित्काथ्यन्ते तैंसेन ताद्यन्ते मुससैः कचित्। श्रायसीषु च वश्रन्ते शिलासु च तथा कचित्॥ ३८॥ कचिद्यान्तमयाश्रन्ति कचित्र्यमसृक्कचित्। कचिदिष्ठां कचिन्नांसं प्रयगित्ध सुदारुणम् ॥ ३८ ॥ अध्यकारेषु तिष्ठन्ति दारुगोषु तथा कचित्। क्तमिभिभध्यमाणाश्च वहितुग्डैश्च दारुगैः ॥ ४० ॥ कचिच्छीतेन बाध्यनो कचिचामध्यमध्यगाः। परस्परमथाश्रन्ति कचित्पेताः सुदारुणाः ॥ ४१ ॥

<sup>17.</sup> ऋबीसं।  $V^{1-4}v$ ; ऋचीसं।  $C^{1,2}$ . See the C. \*25 om.  $C^{1,2}v$ . 26. चातुर्युग्रम्।  $V^{1-4}$   $C^{1,2}v$ ; चतुर्युग्रं N. 31. ॰युग्रान्  $C^{1,2}v$ . 32. सर्वे for पापाः  $C^{1,2}v$ .

<sup>23...</sup> पर्यायेण पचनो यातनामनुभवन्ति ॥ 31. बह्नन्तीन् । वर्षपूर्णान्यप्रसाति ।... 32. हातानि नविधानि पातकानि येक्ते । खहातप्रायस्थिता खत एव पापाः पापाकान्ताः... 33. भयानकीर्यमदूतैः समिविष्यमेषु देशेषु हाध्यमाणाः हार्ष्णनुकारिणा करविश्वेषेण नरकं नीयमानाक्ते यथा दुःख-मनुभवन्ति एवं नरकोपभोगानन्तरमपि तिर्थग्योनौ प्रपद्यन्ते दुःखानि विविधानि चेत्रध्यायान्तेनान्वयः॥

<sup>38.</sup> विधान्ते  $C^{1,2}$ ; प्रचन्ते v. 41. ॰मध्यमाः ।  $V^4$ .

<sup>34...</sup> चिम्नुगडे येघां ते भस्नूकादयः भ्रेषं प्रसिद्धम् ॥ 37... काका-द्याननतं किंकरविभ्रेषणम् ॥ 38...वश्चन्ते पिष्यन्ते चायसीषु ले। इस्थलीषु (•स्थालीषु?) भ्रिलासु च ।... 41. चमेध्यं विस्तादि । परस्परं प्रताः प्रतानश्चन्ति सुदारुणा बुभुन्तातिभ्रयेन ॥

कचित्रतेन ताद्यने लम्बमानास्तया कचित्।
कचित्रिष्यन्ति वाणौधैरुत्द्रत्यन्ते तथा कचित्॥ ४२॥
कण्टेषु दत्तपादाश्च भुजङ्गाभागवेष्टिताः।
पीद्यमानास्तया यन्त्रैः कष्यमाणाश्च जानुभिः॥ ४३॥
भग्नपृष्ठितिरोग्रीवाः स्चीकण्टाः सुद्रारुणाः।
कूटागारप्रमाणैश्च श्ररीरैर्यातनाक्षमैः॥ ४४॥
एवं पातिकनः पापमनुभूय सुदुःखिताः।
तिर्यग्योनौ प्रपद्यन्ते दुःखानि विविधानि च ॥४५॥४३॥

श्रय पापात्मनां नरकेषनुभूतदुःखानां तिर्यग्योनया भवन्ति । १। श्रतिपातिकनां पर्यायेण सर्वाः स्थावर-यानयः । २। महापातिकनां च क्रमियानयः । ३। श्रनुपातिकनां पिश्चिगनयः। १। उपपातिकनां जलज-यानयः। ५। क्रतजातिश्रं शकराणां जलचरयानयः। ६। क्रतसंकरीकरणकर्मणां स्नग्यानयः। ०। क्रतापाची-करणकर्मणां पश्चिगनयः। ८। क्रतमिलनीकरणकर्मणां मनुष्येष्ठस्पृश्चयानयः। ६। प्रकीर्णेषु प्रकीर्णा हिंसाः क्रव्यादा भवन्ति। १०। श्रभोज्यानाभश्चाशी क्रमिः । ११। स्तेनः श्चेनः। १२। प्रकष्टवर्क्सापहारी बिलेश्चयः ।१३। श्राखुर्घान्यहारी। १४। हंसः कांस्थापहारी। १५। जलं ह्रत्वाभिन्नवः। १६। मधु दंशः। १०। पयः काकः। १८। रसं श्वा। १८। ष्टतं नकुलः। २०। मांसं ग्रथः। २१। वसां महः। २२। तैलं तैलपायिकः। २३। लवणं चीविवाक्। २४। दिध बलाका। २५। कौश्चेयं ह्रत्वा भवित तित्तिरिः। २६। श्चौमं दर्दरः। २०।

XLIV, 4 om.  $C^{1,2}v$ . 24 T. om.  $V^{1,3}$ . वीचिवाकः ।  $V^2$ ; वीचिवाक्  $C^{1,2}$ ; चारिक् v. See the C. and M. XII, 63.

<sup>43.</sup> करहेबु V<sup>1-4</sup> C<sup>1,2</sup>v N. in V<sup>4</sup>. 44. सदावयाः all. No comment. Cf. 39, 40, 41.

<sup>42.</sup> भूतेन पूर्वहत्तेन लम्बमाना हत्तादी बन्धनेन। त्तिप्यन्तीति पद
श्रात्यः ॥ 43. कर्यद्राः क्रिक्तात्तेषु । भुजङ्गाभोगाः सर्पश्रीराणि ।

यन्त्रीत्तिलेक्त्रिनिष्यीडनयन्त्रः पीद्यमानाः । कर्यद्रकाक्रान्तपादत्वेन ग्रमनाश्रत्या

जानुभिः कृष्यमाणाः ॥ 44. भगं एष्ठं एष्ठभागः श्रिरो मस्तकं ग्रीवा

श्रिरोधियेषां स्विष्योद्ध्यप्रमाणः कर्यद्रनाले। येषाम् । कूटाख्यमगारं

ग्रह्मविश्रेषत्तस्योजनं । यातनाक्तमरिति यातनासु दुःखानुभवेष्वतिस्त्रूलान्थेव श्ररीराणि क्रमन्ते न सुद्धाणि खल्पदुःखेनेव तेषां क्रिप्रं नाश्रात् ॥

45. पातिकने। नरकं नीयमाना यथा दुःखान्यनुभवन्येवमेव नरकेषु

पापक्षमनुभूय पापश्रवेण दुःखानि प्रपद्यन्ते॥ XLIV, 3... हस्त्व

गल्पक्षतादिका योनयः ...

<sup>9.</sup> मनुष्येव्यस्पृध्याश्वाखालादयस्त्वीनयः॥ 10... व्याद्यादया भवन्ति॥ 12. सुवर्णातिरिक्तद्रव्यापहारी... 13. प्रक्रव्यः महता वर्त्मनेऽपहारी भूमिग्रहणेन संवाचिका बिलेश्यः सर्पादिः॥ 16... व्यभिन्नवा जल-कुक्तुरः॥ 19. रसिम्ह्लादेः... 23... तेलपायिकः पराय्णीनामकः प्रतिविशेषः (? मीक्तकाविशेषः  $V^{1,2,3}$ : for मिक्तका?)॥ 24... चीव्यनुकारिणी (वीच॰  $V^{1,2,3}$ ) वाग्यस्य स चीर्याख्यो मिक्तकाविशेषः॥ 25. बन्नाका विसक्यह्नः॥

कार्णसतान्तवं कीचः। २८। गोधा गाम्। २८। वा-एगुरो गुडम्। ३०। छुच्छुन्दर्गिन्धान्। ३१। पत्नशाकं बहीं। ३२। कतान्नं सेधा। ३३। अक्तान्नं श्र्यकः। ३४। श्रीगं बकः। ३५। ग्रह्मार्युपस्करम्। ३६। रक्तवासांसि जीवजीवकः। ३०। गजं क्रमः। ३८। अश्रं व्याग्नः। ३८। फलं पुष्पं वा मर्कटः। ४०। च्रश्नः स्त्रियम्। ४१। यानमुष्नः। ४२। पश्रन्यधः। ४३। यदा तदा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः। श्रवश्यं याति तिर्यक्षं जग्ध्वा चैवाहृतं हविः॥ ४४॥ स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा देषमवाप्रयुः। एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः॥ ४५॥ ४४॥

श्रय नरकाभिभूतदुःखानां तिर्यक्तमुत्तीर्णानां मनु-ष्येषु लक्षणानि भवन्ति। १। कुष्यतिपातकी। २। ब्रह्महा यथ्सी।३। सुरापः ग्यावदन्तकः।४। सुवर्णहारी कुनखी।५। गुरुतल्पगो दुश्चर्मा।६। पूरिनासः
पिश्चनः।७। पूरिवक्तः सूचकः। ८। धान्यचौरोऽङ्गहीनः।८। मिश्रचोरोऽतिरिक्ताङः।१०। श्रन्नापहारकस्वामयावी।११। वागपहारको मूकः।१२।
वस्त्रापहारकः श्विची।१३। श्वश्वापहारकः पङ्गः।१४।
देवब्राह्मणाकोश्वेको मूकः।१५। लेखिजिह्नो गरदः
।१६। उन्मत्तोऽमिदः।१७। गुरोः प्रतिक्रलोऽपस्मारी
।१८। गोमस्वन्थः।१८। दीपापहारकश्च।२०। काणश्व
दीपनिर्वापकः।२१। चपुचामरसीसकविक्रयी रजकः
।२२। एकश्पाविक्रयी स्गव्याधः।२३। कुग्छाशी भगास्यः।२४। घाण्टिकः स्तेनः।२५। वार्धृषिको
भामरी।२६। स्रष्टाग्र्येकाकी वातगुल्मी।२७। समय-

27. मिछाध्येकाकी  $C^{1,2}$ ; मुखाध्येका v.

<sup>30.</sup> वान्तुदे C<sup>1,2</sup>. 33. श्वावित्। C<sup>1,2</sup>v. 37. जिञ्जविकः। C<sup>1,2</sup>. 43. पश्चनजः। प्रेतः पारजायी। C<sup>1,2</sup>; पश्चनजः। v. This is probably a correction. See Sûtra 21 and M. XII, 67. XLV, 1. नरकानुभूत॰ V<sup>1-4</sup>. See the C.

<sup>30...</sup> वाष्युदो वष्युद्धवान्तरपच्चिविशेषः।... 33. सेधा श्वावित्। 36... ग्रहकारी चरटाख्यः कीटविशेषः॥ 37... जीवजीवकस्वकारः॥ XLV, 1. नरकेषु तामिखादिव्यक्तिः। सर्वेषु भूतान्युत्पद्मानि दुःखानि विषाम्...मनुष्यजन्मसु वच्यमायानि च्यादीनि जच्चयानि तत्यापसूचकानि भवन्ति।... 4... स्थावाः खभावक्तव्या दश्चा यस्य तादक्...

<sup>5.</sup> ब्राह्मणस्वामिकसुवर्णापहारी... 6... दुर्श्वमा त्वग्रेषी भवति।...
10. धान्येष्वेनेत्व्वरुमपहृत्व तत्परिमाणपूरणायावक्वरं तन्मध्ये प्रक्तिपति स मिश्रचौराऽतिरिक्ताङ्गः षडङ्गुल्यादिः।... 12. च्यननृज्ञाताध्यायी पुक्तकापहारी संदेशापवक्ता वा... 15... देविद्वज्यागिलप्रदाता मूकः॥
18. पित्रपतिकूलकार्यपस्मारी॥ 22... रजको वस्त्ररागकरः प्रतिनेतिमानः॥ 23. रक्षणा चश्चादयः... 24. कुण्डस्यानं कुण्डपरिमितं वात्रातीति कुण्डाणी। भगवदास्यं यस्येति मेथुनाय मुखसमर्पकः॥ 25. सुवर्णातिरिक्तद्रयस्तेने। धारित्वेन वैतालिकः॥ 27. रकाकी स्रद्याप्रने। वात्रात्यात्वान्॥ 28. संविद्यतिक्रमकारी खल्वाटः श्रिरश्चन्द्रकावान्॥

भेता खल्वाटः। २८। श्वीपद्यवकीर्णी । २६। परवृत्तिद्यो दरिद्रः। ३०। परपीडाकरो दीर्घरोगी । ३१। एवं कर्मविश्रेषेण जायन्ते लक्षणान्विताः। रोगान्वितास्तथान्थाश्व कुङ्जखङ्जैकले। चनाः॥ ३२॥ वामना बिधरा मूका दुर्बलाश्व तथापरे। तस्मात्मवप्रयत्नेन प्रायश्वित्तं समाचरेत्॥ ३३॥ ४५॥

त्रश्च कच्छाणि भवन्ति।१। त्यहं नाश्चीयात्।२।
प्रत्यहं च विषवणं सानमाचरेत्।३। विः प्रतिसानमणु मज्जनम्।४। मग्नस्त्रिर्धमर्षणं जपेत्।५।
दिवा स्थितस्तिष्ठेत्।६। राचावासीनः।७। कर्मणा
उन्ते पयस्विनीं द्धात्।८। द्रत्यधमर्षणम्।६। त्यहं
सायं त्यहं प्रातस्यहमयाचितमश्चीय।देष प्राजापत्यः
।१०। त्यहमुष्णाः पिवेदपस्त्यहमुष्णं प्रतं त्यहमुष्णं पयस्यहं च नाश्चीयादेष तप्तकच्छः।११। एष एव श्रीतैः
श्रीतकच्छः।१२। कच्छातिकच्छः पयसा दिवसैकविंशतिश्चपणम्।१३। उदकसक्तृनां मासाभ्यवहारेणोदक-

कच्छः ।१४। विसाभ्यवहारेण मूलकच्छः ।१५। विल्वाभ्यवहारेण श्रीफलकच्छः ।१६। पद्मार्थेवा ।१७। निराहारस्य दादशाहेन पराकः ।१८। गोमूचगोम-यक्षीरद्धिसर्पिःकुशोदकान्येकदिवसमश्रीयाद्वितीयमुप-वसेदेतत्सांतपनम् ।१८। गोमूचादिभिः प्रत्यहाभ्य-स्त्रमहासांतपनम् ।२०। त्यहाभ्यन्तेश्वातिसांतपनम् ।२०। त्यहाभ्यन्तेश्वातिसांतपनम् ।२१। पिण्याकाचमतकोदकसक्तूनामुपवासान्तरितो अथवहारस्तुलापुरुषः ।२२। कुश्रपलाशोडुम्बरपद्म-श्वात्वापक्तेः विश्वतस्यास्थासः प्रत्येकं पानेन पर्णक्षच्छः।२३।

क्रच्छाण्येतानि सर्वाणि कुर्वीत क्रतवापनः। नित्यं चिषवणसायी ऋधःशायी जितेन्द्रियः॥ २४॥

XLVI, 18. द्वादणाहेनेव  $C^{1,2}$ ; ॰नेव v. 23. •ब्राम्सीसवर्चला॰  $V^{1-4}$  N.; ॰ब्रम्ससवर्चलानां  $C^{1,2}$ ; ब्रम्ससर्चलां v. 24. द्वातपावनः।  $C^{1,2}$ .

<sup>29.</sup> खवकी श्री चितव्रतः स्नीपदी उच्छू नज क्षचर सः ॥ 31. निष्कार सं परपीडाकरोऽसाध्ययाधिमान् ॥ 33. तथापरे... घर्णादयः । XLVI, 8. निरानान्ते पयसिनीं गां व्र सामाय दद्यात् ॥ 10. सायं दिवामोजन-परिहारे सामाय निर्वास निर्वास पराने विवास से विवा

<sup>15.</sup> म्हणालस्य मासं भोजनेन मूलकृष्टः।... 16. मासं बिल्वपल-भच्छोन श्रीपलकृष्टः।... 17. पद्मबीजैमीसं भिच्चितैर्वा श्रीपलकृष्टः।... 20. ग्रोमूचादिभिः षड्भिर्गयः प्रत्यहाभ्यक्षेमृहासांतपनम्। घडहसाध्यं भवित।... 21. तैरेव ग्रोमूचादिभिः षड्भिः प्रत्येनं श्रहाभ्यक्षेरस्टादणाहिकमितसांतपनं भवित।... 22... दणाहिकम् लापुरुषः।... 23...
एषां सप्तानां पन्नैः क्षियतमभः सप्ताहं पीला पर्यक्षकृष्टः।...

स्तीश्रद्रपतितानां च वर्जयेचाभिभाषणम्। पविचाणि जपेन्नित्यं जुहुयाचैव शक्तितः॥२५॥ ४६॥

श्रथ चान्द्रायणम्।१। यासानिवकारानश्रीयात्।
२। तांश्रन्द्रकलाभिष्टडौ वर्धयेडानौ ह्यासयेद्मावास्यायां नाश्रीयादेष चान्द्रायणो यवमध्यः।३। पिपीलिकामध्यो वा।४। यस्यामावास्या मध्ये भवति स
पिपीलिकामध्यः।५। यस्य पौर्णमासी स यवमध्यः।
६। श्रष्टौ यासान्प्रतिदिवसं मासमश्रीयात्म यतिचान्द्रायणः।७। सायं प्रातश्रतुरश्रतुरः स श्रिश्रुचान्द्रायणः।८। यथाकथंचित्षध्योनां चिश्रतीं मासेनाश्रीयात्म सामान्यचान्द्रायणः।६।
व्रतमेतन्पुरा भूमि कत्वा सप्तर्षयोऽमलाः।
प्राप्तवन्तः परं स्थानं ब्रह्मा रुद्रस्तथैव च॥१०॥४०॥

XLVII, 1 om. v. 3. ॰ दडी क्रमेस व॰  $C^{1,2}v$ . 9. घट्कानां  $C^{1,2}$ ; om. v. 10. प्राप्तवन्तः  $C^{1,2}$ . वरम्।  $C^{1,2}$ ; ऽखिलाः। v.

XLVII, 3... श्रुक्षपद्धे यथा चन्द्रकला वर्धन्ते तथैवेके।पचयेन ग्रासान्वर्धयेत्। प्रतिपद्येको। द्वितीयायां द्वा। हतीयायां चय इत्यादि हज्ञा। पौर्णमास्यां पञ्चदश भवन्ति। ततः पुनञ्चन्द्रकलहानौ हाम्यपद्धे स्केकापचयेन ज्ञासयेत्। प्रतिपदि चतुर्दशः। द्वितीयायां चयोदशः। हतीयायां द्वादशित हान्या। चतुर्दश्लामेको भवति। तते।ऽमावास्यां नाश्चीया-द्रुपवसेत्।... 9. सतदुक्षविधिनेदं चान्द्रायगं पुरा कल्यान्तरे हाला...

त्रथ कर्मभिरात्मक्षतेर्गुरुमात्मानं मन्येतात्मार्थे प्रसृतियावकं श्रपयेत्।१। न तताऽग्री जृह्यात्।२। न चाच बिलकर्म।३। श्रश्यं श्रप्यमाणं श्रतं चाभिम्त्रयेत्।४। श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्।५। ब्रह्मा देवानां पद्वीः कवीनां चृषिविप्राणां महिषो सृगाणां श्र्येना ग्रथाणां स्विधितर्वनानां सोमः पविचमत्येति रेभन्तिति द्भान्बधाति।६। श्रृतं च तमश्रीयात्पाचे निषच्य।७। ये देवा मनाजाता मनाजुषः सुद्श्रा द्श्रपितरस्ते नः पान्तु ते नाऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेत्यात्मनि जृह्यात्। ८। श्रयाचान्तो नाभिमा-

XLVIII, 5. नुर्यात् and the following section up to LI, 28 क्रयाद॰ is wanting in v, two leaves having been lost.

XLVIII, 1... जत एव यावकापक्रमे हारीतः। ष्ययाज्ययाजनं क्राला प्राग्न्य मूचप्रीषके। जप्रतियाद्यमादाय याजियत्वा तु निन्दितानिति खक्रतमेव कमीमिहितवान्। कमीमरयाज्ययाजनादिमिग्रुक्मात्मानं मन्येत। खक्रतस्रभास्रभक्षमणः खान्तरात्मसाच्चितया तत्क्रतात्मगौरवलाघवैः खप्रयच्चे तञ्ज्ञानं च निमित्तमच दर्णितम्। यद्या तुलापुरुषक्रज्ञेशक्षप्रकारेण परात्मप्रतिक्रतितोत्तने ज्यात्मप्रतिक्रतिगीरवं मन्येतित व्याख्येयम्।... 2... ष्याते होमं वैश्वदेवं न कुर्यात्। न चासंख्यतात्मभोजनदेषः।... 4... षण्यन्त्रवेद्यमाण्यरभिमन्त्रयेत्॥ 5... तच मन्तः॥ 6. च्यनेन मन्त्रण चरुष्यालीकण्ठे दर्भाग्वध्रीयात्।... 7. प्रदतं च चर्ष्यावान्तरे निष्ठिच तम्स्रीयात्। तच मन्तः॥ 8. च्यनेन मन्त्रण चर्ष्यात्मात्तरे प्राप्तीयात्। न मन्त्रान्तरे व्याप्तिमात्तरं यथोक्षमालभेत। तच मन्तः॥

सभेत। १। स्नाताः प्रीता भवत यूयमापे। स्माकमुद्रे यवाः। ता असम्यमनमीवा अयक्षा अनागसः सन्तु देवीरमृता ऋताष्ट्रध इति। १०। चिराचं मेधार्थी। ११। षड्राचं पापक्षत्। १२। सप्तराचं पीत्वा महापा-तिकनामन्यतमं पुनाति। १३। द्वादशराचेण पूर्वपु-रूषकृतमपि पापं निर्दहित। १४। मासं पीत्वा सर्व-पापानि। १५। गोनिहारमुक्तानां यवानामेकविंश्रति-राचं च। १६।

यवोऽसि धान्यराजाऽसि वारुणो मधुसंयुतः। निर्णोदः सर्वपापानां पविचम्हिषिभिः स्मृतम्॥१७॥ ष्टतमेव मधुयवा आपो वा अस्तं यवाः। सर्व पुनीत ने पापं यन्ने किंचन दुष्कृतम्॥१८॥ वाचा कृतं कर्मकृतं मनसा दुर्विचिन्तितम्।
त्रालक्ष्मीं कालकर्णीं च नाश्यध्वं यवा मम ॥ १८ ॥
त्राव्यक्षत्रावलीढं च उच्छिष्टोपहृतं च यत्।
मातापिचोरश्रुश्रूषां तन्पुनीध्वं यवा मम ॥ २० ॥
गणावं गणिकावं च श्रूद्रावं श्राडक्षतकम्।
चारस्यावं नवश्राडं पुनीध्वं च यवा मम ॥ २१ ॥
बालधूर्तमध्म च राजद्वारक्षतं च यत्।
सुवर्णक्तैन्यमवात्यमयाच्यस्य च याजनम् ॥
बाह्मणानां परीवादं पुनीध्वं च यवा मम ॥ २२ ॥ ४८॥

मार्गशीर्षश्चित्ता त्र्यामुपे विता द्रा भगवन्तं वासुदेवमर्चयेत् । १। पुष्पधूपानुकेपनदीपनैवेदौर्जा-ह्मागतर्पगौद्य। २। व्रतमेतत्संवत्सरं कृत्वा पापेभ्यः पूता

<sup>10.</sup> पीता भवन्ता  $C^{1,2}$ . ता अस्ममनमीवा खयद्या (खपद्या  $V^2$ ) खनागसा सन्तु  $V^{1-3}$ ; ता खममनमीवा खपद्या खनागसा  $C^{1,2}$ . ऋतार द्व  $V^{1,2,4}$   $C^{1,2}$ . See Preface. 11. मेधावी  $|C^{1,2}$ . 14. निइन्ति  $V^4$ . 16. •िन्हीर •  $C^{1,2}$ . 17. छतं  $V^4$ ; छतं  $V^{1-3}$ ; स्रतम्  $C^{1,2}$  and Baudhâyana. 18. सर्वे all; सर्वे Baudh.

<sup>10.</sup> खनेन नाभिमालभेत । उक्तकर्मणो यथाधिकारं विनियागमाह ॥
11. मेधा धारणवती बुद्धिस्तदर्थी त्रिरात्रं प्राश्मीयात् ॥ 13. सप्तरात्रपानेन ब्रह्महादीनामेकं पुनाति ।... 14. द्वादण्याहं पीत्वा पित्रादिकतमिष पापं निर्दहति ।... 15... स्वाणि महापापापपपपापादीनि सर्वेषां
खस्य पित्रादीनां च पापानि निर्दहित ।... 16. गोनिहारा गोमयं तेन
सह मुक्ताः... सर्वपापानि निर्दहित ।... 17. स्प्रतिमित्यौणनसे ॥

<sup>20.</sup> पुनीध्वं च C<sup>1,2</sup>. 21. श्रूदसूतकम्। Baudh. 22 om. C<sup>1,2</sup>. बालरुद्धम्... चत्रत्यम् Baudh.

<sup>19.</sup> खलच्चीं कालकर्णीं च सर्वं पुनीत मे यवा इत्योशनसे॥ 21. श्राद्धसिहतं सूतकं तथाभन्धम्। सर्वं पुनीत मे यवा इत्योशनसे॥ 22. धूर्तिमत्यच भावप्रधाना निर्देशः। खत्रतसमूहो खत्रात्यम्। सुवर्णस्तैन्धं महापातकापलच्याम्। परीवादा निन्दा॥ XLIX, 3. मार्ग-श्रीर्घश्रक्षाद्वादशीमारभ्य कार्त्तिकश्रक्षाद्वादशीपर्यन्तं दादशस्विष श्रक्षदादशीषु पूर्वे। संवति। स्विष्ठक्षाद्वादिपातकादिभ्यो नवविधेभाः पापेभ्यो सुक्तः पूर्वा भवति। स्व

भवति । ३। यावज्ञीवं कृत्वा श्वेतदीपमामोति । ४। उभयपश्चदादशीष्ठेवं संवत्सरेण स्वर्गलोकं प्रामोति । ५। यावज्ञीवं कृत्वा विष्णुलोकम् । ६। एवमेव पञ्चद-शीष्ठिप । ७।

ब्रह्मभूतममावास्यां पौर्णमास्यां तथैव च।
योगभूतं परिचरन्केश्वं महदाप्प्रयात्॥ ८॥
हश्येते सहितौ यस्यां दिवि चन्द्रबहस्पती।
पौर्णमासी तु महती प्राक्ता संवत्सरे तु सा॥ ८॥
तस्यां दानापवासाद्यमस्ययं परिकीर्तितम्।
तथैव दादशी शुक्का या स्याच्छवणसंयुता॥ १०॥ ४८॥

XLIX, 5 T. om.  $V^{1-3}$ . उभयपच्चदादश्रीव्येवं संवत्सरेश  $V^4$  Ap.; उभयपच्चदादश्रीव्येकं खर्मलेकं  $C^{1,2}$ . 6. विष्णुलेकम्।  $V^4$  Ap.; विष्णुकम्।  $V^{1-3}$ ; विष्णुलेकिमात्रोति  $C^{1,2}$ : from the C.

वने पर्णकृटीं कत्वा वसेत्।१। चिषवणं स्नायात्।२। स्वकर्म चाच्छाणा यामे यामे भेष्ठमाचरेत्।३। त्याशायी च स्यात्।४। एतन्महावतं।५। ब्राह्मणं हत्वा हादश्मंवत्सरं कुर्यात्।६। यागस्यं छत्त्रियं वैश्यं वा।७। गुर्विणीं रजस्वलां वा।८। अचिगाचां वा नारीम्।८। मिचं वा।१०। न्यपितवधे महावतमेव हिगुणं कुर्यात्। ११। पादानं छत्त्रियवधे।१२। अर्ध वैश्यवधे।१३। तद्धं श्रुद्रवधे।१४। सर्वेषु श्रविश्रोधजी स्यात्।१५। मासमेकं कतवापना गवानुगमनं कुर्यात्।१६। आसीनास्वासीत।१७। स्थितासु स्थितस्य स्यात्।१८। सन्नां चेाहरेत्। १८। सर्थेम्यस्य रक्षेत्। २०। तासां

L, 7. वैष्यं om.  $C^{1,2}$ . च  $V^4$ . 15  $C^{1,2}$  add सर्वेषु जीवेषु ज्ञमी स्थात । 16. ॰पावना  $C^{1,2}$ . 18. स्थितः  $C^{1,2}$ . 19. खबसङ्गां  $C^{1,2}$ .

<sup>4...</sup>श्वेतदीपं हरिवंशादिप्रसिद्धं भगवदिधरुानं प्राप्तोति ॥ 5. संवत्सरं यावत्क्षयाश्वस्तद्वाद्यीव्यवं पूर्वासप्तमारमं वर्तं क्रत्वा ... 6. चतुविंशिति-द्वादशीष्ठ्य यावच्चीवसुस्तवताचरयो विष्णुलामं प्राप्तोति ॥ 7. रवमेव चतु-र्दश्चासुपास्य पञ्चदशीष्ठ्य प्रौर्यमासीव्यमावास्थासु च... उक्तमेव प्राप्तामाने प्रोति ॥ 8. तत्रैव पञ्चदशीवते यदि ... यागभूतं यागशायिनं केशव-मर्चयित तदा महद्वस्त्रप्तामाप्तोति ।... 9, 10. यस्मिन्संवत्सरे यस्यां प्रौर्यमास्यां गुरुचन्द्रावेत्वनच्च रक्तरात्रौ वा दिवि दृश्येते या च श्वस-द्वादशी श्रवयानच्चत्रमुक्ता भवति साभयापि तस्मिन्संवत्सरे महतीयुच्यते स्वानदानवत्रोपवासादेरच्यव्यहेतुत्वात् ।...

L, 1... इदानीमकामक्रतेषु प्रायस्थितं वर्तां पश्चाप्रत्तमेन ब्रह्महत्वायां तावदाह ।... 2... त्रिकालग्रह्मात्तिकालसंध्योपासनमपि गम्यते।... 6. यः सान्तादकामता ब्राह्मणं हिन्त सः...।... 7... इदं चाकामतः। कामता दिगुणम् ... 8... तामकामता ह्ला... 11... इदं चाकामतः। मतः।... 12. यागस्थन्यपित्यतिरिक्तसद्गुणश्रोत्तियन्तियवधे ... नव-वार्षिकव्रतं कुर्यत्॥ 13. चदीन्तितसद्गुणश्रोत्तियन्तियवधे ... षडब्दं व्रतं कार्यम्॥ 14. सद्गुणश्रद्भवधे ... चब्दं व्रतं कार्यम्। इदं चाकामतः। कामता दिगुणं सर्वत्र।... 19. चनुगम्यमानासु गोषु या सद्गा पितता पङ्गलमा वा तामुद्धरेत्।... 20. सिंह्याष्ट्रादिजनितेभ्यो भयेभ्यो रच्तेत्।...

999

श्रीतादिचाणमकला नात्मनः कुर्यात्। २१। गोमूचेण स्वायात्। २२। गोरसैय वर्ततः। २३। एतज्ञीवतं गोवधे कुर्यात्। २४। गजं हत्वा पच्च नीलान्ष्टयभान्दद्यात्। २५। तुरंगं वासः। २६। एकहायनमनद्वाहं खरवधे। २७। मेषाजवधे च। २८। सुवर्णकृष्णलमुष्ट्रवधे। २८। श्वानं हत्वा विराचमुपवसेत्। ३०। हत्वा मूषकमार्जार-नकुलमण्डूकडुण्डुभाजगराणामन्यतममुपेषितः क्रस-रानं भोजयित्वा ले। हृद्यां द्यात्। ३१। गोधे। लूककाकद्यवधे विराचमुपवसेत्। ३२। हंसवला-कावकमज्ञुवानरप्येनभासचक्रवाकानामन्यतमं हत्वा ब्राह्मणाय गां द्यात्। ३३। सपं हत्वाक्षीं कार्ष्णाय-सीम्। ३४। षणढं हत्वा पलालभारकम्। ३५। वराहं

हत्वा घतकुम्भम्। ३६। तित्तिरिं तिलद्रोणम्। ३०।

गुकं दिहायनं वत्सम्। ३८। क्रीचं चिहायणम्। ३८।

क्रव्यादस्गवधे पयस्विनीं गां दद्यात्। ४०। श्रक्रव्यादस्गवधे वत्सतरीम्। ४१। श्रनुक्तस्गवधे चिराचं पयसा
वर्तेत। ४२। पश्चिवधे नक्ताशी स्थात्। ४३। रूप्यमापं वा दद्यात्। ४४। हत्वा जलचरमुपवसेत्। ४५।

श्रस्थन्वतां तु सत्त्वानां सहसस्य प्रमापणे।

पूर्णे चानस्थनस्थां तु श्रद्रहत्यावतं चरेत्॥ ४६॥

किंचिदेव तु विप्राय द्यादस्थिमतां वधे।

श्रनस्थां चैव हिंसायां प्राणायामेण श्रुध्यति॥ ४०॥

फलदानां तु दृश्चाणां छेदने जप्यस्क्शतम्।

गुल्मवित्वीलतानां च पृष्यितानां च वीरुधाम्॥ ४८॥

46. ऋस्थिमताच C<sup>1,2</sup> (see M. XI, 141).

<sup>21.</sup> तासां गवां श्रीताष्णवातादिश्यस्ताणमक्ततात्मत्राणं न कुर्यात्।...
22. विकालं गोमूत्रेण स्नायात्। स्नानं त्रिषवणं तस्येति स्मरणात्।...
25... कामता इत्वा... 26... इदमकामतः।... 27... इदं कामतः।... 28... स्रत्रापि कामादिय्यवस्या पूर्वेव॥ 29. कामत उद्गं इत्वा... 30... कामविषयमिदम्।... 31. स्रकामतस्रेदम्।... 32... इदं चाकामतः।... 33. कामतस्रेदम्।... 34. कार्ष्णायसीं लेक्नियोमभीं खिनत्रीं सर्पवधे दद्यात्॥ 35. षर्याणे नपुंसकः।... स्रत्र ज्ञातिविश्रोषानुपदानेऽपि सम्भित्राहारात्प्रप्रपद्यादिजातिरेव क्रेया। न गोनास्त्रायोक्तियोक्तियावातं चरेदिति षट्त्रिंग्रन्मते प्रायस्त्रित्तान्तरिधानास् । तस्माद्रोन्नास्त्राय्व्यातिरिक्तष्रण्वधे प्रजालभारकं सीसमाधकं च द्यार्दिति॥

<sup>36...</sup> कामतस्वरम् ।... 37... कामतस्वरम् ।... 38... कामतस्वरम् । स्वरम् । स्वकामतः प्रस्कृतिखिताक्षा वत्सतरी देया ॥ 39. कामतः क्रीस्वधे चिवधा वत्सो देयः ।... 40... इरमकामतः ।... 41... इरं चाकामतः ।... 42... कामतस्वरम् ।... 43. येषां पित्तगां वधे प्रायस्वित्तं नेक्षां तत्र निक्ताश्ची स्यात् । तत्राष्ट्रकावाह ॥ ,45. जलचरा मत्यादयः । स्वकामतः सक्वद्धे चेरम् ।... 46. स्वयान्वतां सास्यां सत्त्वानां प्राणिनां स्वक्वासान्दीनाम् ... 47... यक्षेकवधेऽप्येतदेव ... 48. प्रकरा स्त्वाः पनसामा-दयः । गुल्पादयः पूर्वोक्षाः । पृष्टियता विषधो मालत्यादयः । तेषां केरने स्वचो गायत्याः प्रतं जप्यम् । स्वकामतस्वेरम् ।...

899

श्रदादजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः। फलपुष्पोद्भवानां च घतपाशो विशोधनम् ॥ ४६ ॥ क्रष्टजानामौषधीनां जातानां च खयं वने। वृथालमो तु गच्छे हां दिनमेकं प्यावतः ॥ ५०॥ ५०॥

सुरापः सर्वकर्मवर्जितः कणान्वर्षमश्रीयात् । १। मलानां मद्यानां चान्यतमस्य प्राश्ने चान्द्रायणं कुर्यात् । २। लगुनपलाएड् एञ्जनैतङ्गिविद्वरा ह्यामकुक्टवा-नर्गोमांसभक्षणे च। ३। सर्वेष्ठेतेषु दिजानां प्रायिश्व त्तान्ते भूयः संस्कारं कुर्यात् । ४। वपनमेखलादण्डभै-श्चर्याव्रतानि पुनःसंस्कारकर्मणि वर्जनीयानि । पू । श्रश्वश्रख्यकगोधाखङ्गकूर्मवर्जं पञ्चनखमांसाश्रने सप्त-

राचमुपवसेत्।ई। गणगणिकास्तेनगायनानानि भुक्ता सप्तराचं पयसा वर्तेत । ७। तक्षकाचं चर्मकर्त्य । ८। वार्धिषककद्रयदीस्नितबन्धनिकाभिशस्तषण्ढानां च। १। पुं अलीदाभिकचिकित्सकल्यकक्रोयोच्छिष्टभोजिनां च । १०। अवीरास्त्रीसुवर्णकारसपत्नपतितानां च । ११। पिशुनान्तवादिस्तधमात्मरसविक्वियणां च । १२। श्रीलूषतन्तुवायक्ततघरजकानां च।१३। कर्मकारनि-षादरङ्गावतारिवेगाशस्त्रविक्रियिगां च।१४। श्वजीवि-शौग्डिकतैलिकचैलिनगींजकानां च।१५। रजस्व-लासहोपपतिवेश्मनां च। १६। भूणघावेश्चितमुद्व्या-संस्पृष्टं पतिचिणावलीढं शुना संस्पृष्टं गवा घातं च 1१९। कामतः पदा स्पष्टमवक्षतम्। १८। मतत्रुडातु-

<sup>49.</sup> खन्नजानां C1,2. See M. XI, 144.

<sup>49.</sup> इज्जमादनादि । आदां मादनादि । रसा गुडादयः ।... सर्वग्रः-श्रव्देन जलादिजातानामपि वध रतदेव। अकामतस्रेदम्।... क्छजा यवब्रीह्यादयः। वने खयमेवाक्रछजा नीवारादयः।... LI, 1... सर्वैः संध्यावन्दनसन्दितैर्यजनयाजनादिकमीभवैजितः सन् ... 2 ... मद्यानि मधकादीनि प्रवाक्तानि दश दादशीत तालमैरारिष्ठानामप्यपलचाम्।... 3... रतेषामिव गन्धो यस्य तत्वन्दादिदलादिः।... इदं च ग्रामवासि-पित्तमात्रोपलक्त्यम्। सर्वास्य च ग्रामवासिन इति यागिस्मरणात् (Y. I, 172) ।... कामतस्वेदम् ।... 5. पुनःसंस्कारेघूपनयने कियमाणे वपना-दीनि वतानि ब्रह्मचर्यादिधमा च्यान्धमाल्यादिवर्जनादयः।...

 $<sup>{</sup>m LI}, \ 9.$  •बन्धनिका •  ${
m V}^4$ ; •बद्धनिमडा •  ${
m V}^{1-3}$   ${
m C}^{1,2}$   ${
m N.}$  See Gautama XVII, 17. 18. नामता यदा संस्पष्टम॰ C1,2.

<sup>6...</sup> अकामतस्रेदम ।... 9... बद्धो रज्वादिना निगडः प्रदृक्षला सा-स्यास्तीति।... 10. कृरी दृढकोषः। उग्रो वाकायाभ्यामुद्देजकः।... 11...सपतः प्रतुः।... 12. पिश्वनः सूचकः।...च्तरधर्मा विधिनिषेधा-तीतः।... 13...रजका वस्त्ररामकत्॥ 14...निषारा मत्याधातजीवी। रङ्गावतारी मह्नादिः। वेग्गो वेगुच्छेदजीवी प्रतिलेगमजः।... 15. श्वजीवी कुकारपाष्यारितः।... 16. रजखलादका तत्वामिकं तद्धं पर्कं च। उपपतिना जारेण सह वर्तमानं वेश्म यस्यासी सहापपतिवेश्मा खारहे स्थितजारः।... 17. भूगान्नी ब्रह्मगर्भेद्दा तेन चावेच्चितम्।...

राणां च।१८। अनर्चितं तृथामांसं च।२०। पाठी-नरोहितराजीवसिंहतुग्डणकुलवर्जं सर्वमत्स्यमांसाणने चिराचमुपवसेत्।२१। सर्वजलजमांसाणने च।२२। अपः सुराभाग्डस्थाः पीत्वा सप्तराचं शङ्खपुष्पीत्रतं पयः पिवेत्।२३। मद्यभाग्डस्थाश्च पच्चराचम्।२४। से।मपः सुरापस्याघाय गन्धमुद्कमग्रस्त्रिर्घमर्षणं जन्ना प्रतप्राणनमाचरेत्।२५। खरोष्ट्रकाकमांसाणने चान्द्रा-यणं कुर्यात्।२६। प्राण्याज्ञातं स्नास्यं गुष्कमांसं च।२०। क्रव्यादस्गपश्चिमांसाणने तप्तकच्छम्।२८। कलवि-क्कस्वचक्रवाकहंसरज्जदालसारसदात्यूहणुकसारिकाव-लाकावककोकिलखच्चरीटाणने चिराचमुपवसेत्।२९।

# 25. प्रतप्राश्चना भवेत् $\mathbb{C}^{1,2}$ .

20. चर्चा गायसा प्रोच्चणादिकिया तद्रहितम्। वधा देवतातिष्यधं विना साधितं मांसम्।... 21... चकामतस्वदम्।... 22. जलजा नका क्रियमारादयः।... 23... कामतस्वदम्।... 24... कामतस्वदम्।... 25... च्यमर्घणं प्राणायामे।पलच्चणम्। कामते। दिगुणम्।... 26... कामतस्वदम्।... 27. भच्याभद्यत्वेनाच्चातपयुपच्चिमंनिध मांसमज्ञातम्।... न तु दुरुसंपर्कादिदेशबदूषितत्वेनाच्चातम्।... द्रदं च कामते। प्राणायासे... 28... क्रयादास्ते च ते स्गपच्चिणस्वित। स्गा व्याप्राद्यः। प्रचिणः प्रयेनादयः।... चकामतस्वदम्।... 29. रच्चदात्ते। व्याप्राव्याप्ताः। सारसे। कद्मार्थः। दाव्यूकः काककार्यः काकावान्तरज्ञातिः।... क्रामतस्वदमकामते। प्रस्थपच्चिपक्रमे (Sâ. ३१)

एक श्रफो भयदन्ता शने च । ३०। तित्ति रिक पिञ्चललावकवर्ति का मयू रवर्ज सर्वपिक्ष मां सा शने चा हो राचम्। ३१। कीटा शने दिन मेकं ब्रह्म सुवर्च लां पि वेत्।
३२। शुनां मां सा शने च। ३३। छत्ता कक वका शने
सां तपनम्। ३४। यवगो धूमपयो विकारं से हा कं शुक्तं
खा गढवं च वर्ज यित्वा पर्यु षितं तत्या श्योपव सेत्। ३५।
ब्रश्चना मेध्य प्रभवां सो हितां श्व दृष्ट निर्यासान्। ३६। शालूकर्या कस्सयावपायसा पूप शब्द ली देवा ना नि हवीं षि
च। ३०। गोऽजा महिषी वर्ज सर्वपयां सि च। ३८।
श्वनिर्दशा हा नि तान्य पि। ३६। स्यन्दिनी सं धिनी वि-

31. •कपिञ्चल • V4v Ap; •कापिञ्चल • V1-3 C1,2.

30. एकप्रका अश्वादयः। उभयतेदन्ता रेवितादयः। इदं चाकामतः। 31... अकामतस्वेदम्। 32. कीटाः पिपीलिकादयः। ...
एतच कामतः। 33... अकामतस्वेदम्। 34... इदं चाकामतः। 35. यविकारः पोलिकादिः। गोधूमिवकारो मग्छकादिः।
पयाविकारोऽन्नामिचादिः। स्वेहेन एतादिना अक्तमोदनादि। एतचाकामतः। 36... अमध्यं विष्ठादि। तत्रभवान्तग्छुलीपङ्कादीन्। ...
तङ्गच्यो चैकाहि।पवासः। कामाकामादिव्यवस्था पूर्वेव। ... 37... इसरं
तिक्षमुद्देवा मित्र ओदनः। पायसं परमान्नम्। अपूर्ण मग्छकः। प्रव्युली
स्वेहपक्षो गोधूमिवकारः। सेविरादित मध्यदेशभाषायाम्। देवार्थं कतमन्नमेतानि रुषा देवार्यनिवेदितानि। इविर्ह्णामार्थं क्रतमञ्जतम्। एषां
चाप्रनेऽहाराचोपवासः। व्यवस्था च पूर्वेव। ... 38... पर्यानिवेधात्तदिकाराणां दध्यादीनामिष निवेधात्तद्भव्योऽपीदमेव प्रायस्वित्तम्। ... 41.
स्वभिधं विष्ठादि तङ्गजस्व गोः चीरं मुक्तेकाहोपवासः।

वत्साक्षीरं च। ४०। त्रमेध्यभुजश्च। ४१। दिधवर्षं केवलानि च सुक्तानि। ४२। ब्रह्मचर्यात्रमी श्राह्मीजने चिराचमुपवसेत्। ४३। दिनमेकं चोदके वसेत्।
४४। मधुमांसाणने प्राजापत्यम्। ४५। विडालकाकनकुलाखुच्छिष्टभक्षणे ब्रह्मसुवर्चलां पिवेत्। ४६। श्रोच्छिष्टाणने दिनमेकमुपोषितः पच्चगव्यं पिवेत्। ४०। पच्चनखविष्मूचाणने सप्तराचम्। ४८। त्राम्प्राह्मणने
चिराचं पयसा वर्तेत। ४६। ब्राह्मणः श्रदोच्छिष्टाणने
सप्तराचम्। ५०। वैश्योच्छिष्टाणने पच्चराचम्। ५१।
राजन्योच्छिष्टाणने चिराचम्। ५२। ब्राह्मणोच्छिष्टाणने त्वेकाहम्। ५३। राजन्यः श्रद्रोच्छिष्टाणी पच्चराचम्। ५४। वैश्योच्छिष्टाणी चिराचम्। ५५। वैश्यः

#### 46. खोच्चिष्टाशने C1,2.

श्रद्रोच्छिष्टाशी च। ५६। चग्डालावं भुका विरावः मुपवसेत्। ५७। सिइं भुक्ता पराकः ॥ ५८॥ श्रमंस्कृतान्पश्रमान्त्रेनीयादिप्रः कथं च न। मन्त्रेस्त संस्कृतानदाच्छाश्वतं विधिमास्थितः॥५८॥ यावन्ति पशुरोमाणि तावत्क्रत्वे ह मार्णम्। रयापशुद्धः प्राप्नोति प्रेत्य चेह च निष्कृतिम्॥ ६०॥ यज्ञार्थं प्रावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा। यज्ञा हि भूत्यै सर्वस्य तसादाज्ञे वधाऽवधः ॥ ६१ ॥ न ताहणं भवत्येना सगहन्तुर्धनार्थिनः। याद्यं भवति प्रेत्य दृथामांसानि खादतः ॥ ६२ ॥ त्रोषध्यः पश्चे। दृक्षास्तिर्यन्तः पश्चिणस्तथा। यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्तवन्त्युक्तितीः पुनः॥ ६३॥ मध्यकी च यज्ञे च पितृद्वतकर्मणि। अवैव प्रावा हिंस्या नान्यचेति कथं च न ॥ ई४ ॥

<sup>42...</sup> कालेनास्तीभूतानि श्रुक्तानि दिधियितिरिक्तानि भुक्तेकाहोपवासः ।... दिध्यह्यं तिदकारायामप्यपण्यस्यम् । 43... खकामतस्रेदम् ।... 45. ब्रह्मचारी मधुमांसाग्रने प्राजापत्यं कुर्यात् । श्राद्धे ऽश्राद्धे च ।... 46... इदं चाकामतः सक्तद्भच्यो ।... 47... खकामतस्रेदम् ।... 48. मानुषातिरिक्तं पश्चनखिर्ण्यूचाग्रने सप्ताहोपोषितोऽरुमेऽक्ति पञ्चग्रयं पिवेत् । कामतस्रेदम् । 49. ब्रह्मचार्यतिरिक्तस्यामश्राद्धाग्रने यहं परामम् । इदं चाकामतः ।...

<sup>57.</sup> चाहालः श्वपचः चात्ता स्तो वैदेहकत्त्वया। मागधायागवौ चैव सप्तिते त्वाततायिन इत्येते चाहालग्रहणेन ग्रह्मन्ते।... रतच कामतः।... 58... च्यकामतस्वेदम्।... 59... प्राश्वतं वैदिकम् ... 60. पश्चम्न इहिलाके रथा चश्चीतसार्तपश्चयागादिमन्तरेण पश्चमारणं क्रता पश्चरोमसम्संख्यानि दिनानीहलेको परलेको च निष्कृतिं दुःखानुभवनरकोपभोगरूपां प्राप्नोति।... 63. चोषध्यः परोडाण्यार्थं व्रीह्यिवादयः।... उत्क्रस्टं ग्रस्थीदियोनित्वं परलेको पुनः पुनः प्राप्नवित्ति॥

यज्ञार्थेषु पश्चन्हिंसन्वेदतत्त्वार्थविद्विजः। श्रातमानं च पश्रंश्रव गमयत्युत्तमां गतिम्॥ ६५॥ यहे गुरावराये वा निवसन्नात्मवान्दिजः। नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्॥ ईई॥ या वेदविहिता हिंसा नियतासिं खराचरे। अहिंसामेव तां विद्यादेदाइमी हि निर्वभी ॥ ६०॥ याऽ हिंसकानि भूतानि हिनस्यात्मसुखेच्छया। स जीवंश्र मृतश्रीव न कचित्स्खमेधते॥ ई८॥ या बन्धनवधक्कीशान्प्राणिनां न चिकीर्षति । स सर्वस्य हितप्रेष्ः सुखमत्यन्तमञ्ज्ते ॥ ६८ ॥ यद्यायति यत्नुरते रतिं बधाति यच च। तदेवामोत्ययबेन या हिनस्ति न किं च न ॥ ७० ॥ नाक्रता प्राणिनां हिंसां मांसम्त्यद्यते कचित्। न च प्राणिवधः खर्ग्यसासानांसं विवर्जयेत्॥ ७१॥ समृत्यत्तिं च मांसस्य वधवन्धी च देहिनाम। प्रसमीक्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्॥ ७२॥ न भक्षयति या मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत । स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्व न पीद्यते॥ ७३॥

श्रनुमन्ता विश्विता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्तर्ता चापहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥ ७४॥
स्वमांसं परमांसेन या वर्धियतुमिच्छित।
श्रनभ्यर्च्य पितृन्देवान्तत्तोऽन्योऽस्थपुण्यक्रत्॥ ७५॥
वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन या यजेत श्रतं समाः।
मांसानि च न खादेद्यस्तस्य पुण्यफलं समम्॥ ७६॥
फलमूलाश्रनैर्दित्यैर्मुन्यन्तानां च भाजनैः।
न तत्फलमवाप्तोति यन्त्रांसपरिवर्जनात्॥ ७०॥
मां स भक्षयितामुच यस्य मांसिमहाद्याहम्।
एतन्त्रांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ७८॥ ५१॥

सुवर्णस्तेयक्रद्राज्ञे कर्माचक्षाणा मुसलमर्पयेत्। १। वधाच्यागादा प्रयते। भवति। २। महावृतं द्वाद्रणा-ब्दानि वा कुर्यात्। ३। निश्चेपापहारी च। ४। धान्य-धनापहारी च कच्छमब्दम्। ५। मनुष्यस्त्रीक्रपश्चेच-

<sup>65.</sup> या वदिविचितयज्ञार्थं न तु भन्नणार्थं प्रश्नृत्तिन्ति 69. यः प्राणिनां वधनन्वादिक्षेणात्र चिकार्षिति स सर्वेषामि चितप्रेपुत्वादात्यन्तिक-सुखभामवित । 73. पिशाचा च्यविधिनैव मांसं भन्नयन्ति । ...

<sup>75.</sup> देवांस्तताऽन्यो नास्त्यपुण्यकत् ॥ C1.2 (and M. V, 52).

<sup>77.</sup> दियोः खर्मसाधनैः पालमूलनीवारादिभोजनैक्तादृशी खर्भप्राप्तिनीक्ति यादृशी मांसवर्जनेन ॥ LII, 1... तच ब्राह्मणखामिकमेव।... 3. च्यकामतः सुवर्णक्तेय च्याह ॥ 4... तस्य कामताऽपहारी।... 5... च-कारात्मिद्धान्नं च ब्राह्मणखमेतदपहृत्यान्दं क्षच्चं चरेत्। रतच कामतः।... 6. मनुष्यो दासः। स्त्री दासो। श्रेषं प्रसिद्धम्। रषां चित्रयादिखामि-

वापीनामपद्दारे चान्द्रायणम्। ई। द्रव्याणामल्पसा-राणां सांतपनम्। ७। भक्ष्यभाज्यपानश्रव्यासनपृष्य-मूलफलानां पञ्चगव्यपानम्। ८। तृणकाष्ठदुमश्रुष्कान-गुडवस्त्रचर्मामिषाणां चिराचमुपवसेत्। १। मिणमुक्ता-प्रवालताम्बरजतायः कांस्थानां द्वादशाद्यं क्यानश्रीयात् । १०। कार्पासकीटजाणाद्यपद्दरणे चिराचं पयसा वर्तेत ।११। दिश्रफैकश्रफापद्दरणे चिराचमुपवसेत्। १२। पिश्च-गन्धौषधिरज्जुवैदलानामपद्दरणे दिनमुपवसेत्। १३। दत्त्वैवापहृतं द्रव्यं धनिकस्थाप्युपायतः। प्रायश्चित्तं ततः कुर्यात्कल्यषस्थापनुत्तये॥ १४॥ यद्यत्परेथस्वादद्यात्पुरुषस्तु निरङ्गशः। तेन तेन विद्दीनः स्थाद्यच यचाभिजायते॥ १५॥

LII, 8. • यान • C1,2 v (and M. XI, 160). 12. • प्रमहर्से C1,2 v.

कानामपद्यस्यानामपद्यारे चान्द्रायसम्। वापीकूपयानं खरूपेस द्वरस्यम् वितु जनवतामेव। वापीकूपजनानां च श्रुद्धिश्चान्द्रायसं स्मृत-मिति मानवात् (M. XI, 164)। 7. अल्पसाराएएल्पमृल्यानि जपु-सीसादीनि। पश्चित्रिंपतिपस्यनभ्यविषयमेतत्। 8. भन्न्यं मादकादि। भोज्यमादनादि। पानं दुग्धादि। 10... कामतश्चेदम्। 11... धादिश्ब्दात्नुमादितन्तवः। र इदं च पाद्यकृतुल्यत्वादकामतः। 14. धनःसामिनेऽपद्धतं द्वयं साचादेव दत्त्वा जज्ञादिना साचाद्वाग्य-कावुपायान्तरेस यौतकादिमिषेसापि दत्त्वा प्रायस्थितं कार्यम्। 15. रामाभिभवेन निषेधमित्रात्य यद्यद्वयम्पद्रितः

जीवितं धर्मकामौ च धने यसात्र्यतिष्ठितौ।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन धनिहंसां विवर्जयेत्॥ १६॥
प्राणिहिंसापरा यस्तु धनिहंसापरस्तथा।
महदुःखमवाप्नोति धनिहंसापरस्तयोः॥ १७॥ ५२॥

श्रथागम्यागमने महाव्रतिवधानेनाव्दं चीरवासा वने प्राजापत्यं कुर्यात्।१। परदारगमने च।२। गोवतं गोगमने च।३। पुंस्ययोनावाकाभेऽपु दिवा गोयाने च सवासाः स्नानमाचरेत्।४। चण्डालीग-मने तेस्साम्यमाप्र्यात्।५। श्रज्ञानतश्चान्द्रायणदयं कुर्यात्।६। पश्चवेश्यागमने च प्राजापत्यम्।७। सक्षदुष्टा स्त्री यत्पुरुषस्य परदारे तद्दतं कुर्यात्।८।

यत्करोत्येकराचेण दृषलीसेवनाद्विजः। तङ्गेक्षभुग्जपन्नित्यं चिभिवंधैर्यपोत्तति॥ १॥ ५३॥

15. परेभ्य चाददात् C1,2v. LIII, 7. च om. C1,2.

LIII, 1... तचागम्या श्रूदा पित्रभाषा । तस्यामकामता गमने...
2. गुरुतस्यतत्ममव्यतिरिक्तस्वस्वजातिपरदारगमने ऽपि... 3... द्याकाण्य उन्तरिचे करव्यापारादिना । चप्पु जलमध्ये ।... 5. कामतस्वर्णालीगमन चाइ ।... 7. पण्यो ऽश्वाद्यः ।... कामतस्वरम ।... 8. सस्वदेकवारं व्याभचारिता स्त्री... 9...भेचं भुञ्जाना गायत्री जपन्...

यः पापात्मा येन सह संयुच्यते स तस्यैव प्रायिश्वतं कुर्यात् । १ । स्वतपच्चनखात्कूपादत्यन्तोपहताचोदकं पीत्वा ब्राह्मणस्त्रिराचमुपवसेत् । २ । दहं राजन्यः । ३ । एकाहं वैश्यः । ४ । श्रद्रो नक्तम् । ५ । सर्वे चान्ते व्यतस्य पच्चगव्यं पिवेयुः । ६ । पच्चगव्यं पिवेच्छूद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेत् । उभौ तौ नरकं याता महारौरवसंज्ञितम् ॥ ७ ॥

पर्वानारोग्यवर्जम्तावगच्छन्पत्नीं चिराचमुपवसेत्। ८। क्रुटसाधी ब्रह्मचत्यावतं चरेत्। ८। अनुदकमूचपुरीषकरणे सचैलं सानं महाव्याहृतिहोमश्र । १०। स्त्र्याभ्युदितिनर्मुक्तः सचैलसातः सावित्यष्टणतमावर्तयेत्। ११। श्रृण्यालविद्यराह्यरवानरवायसपुंश्रलीभिर्दृष्टः सवन्तीमासाद्य पोड्ण प्राणायामान्कुर्यात्। १२। वेदाग्न्युत्सादी चिषवणसाय्यधःशायी संवत्सरं सक्षद्भिण वर्तत ।१३। समुत्कर्षाहते गुरोश्रालीकनिर्वन्थे

LIV, 7. बाती V4. 12. बोडम om. V4.

LIV, 6. सर्वे चैवर्णिका उक्तवतान्ते पश्चमयं पिवेयुर्न श्रदक्तस्य वच्य-मागाविद्यधात्।... 10... खकामतस्वेदम्।... 12... नदीं मत्वा तत्र खात्वा जले घोडण प्राणायामान्तुर्यात्।... 13. वेदात्मादाधीतवेद-विस्मर्ता। खसुम्तादाहितानामग्रीनां श्रोतस्मार्वानां खक्ता।... तदाक्षेपणे च मासं पयसा वर्तत। १४। नास्तिका नास्तिक हितः हतः कुटव्यवहारी ब्राह्मणहित्तः स्रवेते संवत्सरं भैक्षेण वर्तरन्। १५। परिवित्तः परिवेत्ता यया च परिविद्यते दाता याजकश्च चान्द्रायणं कुर्यात्। १६। प्राणिभूपण्यसे। मिवक्रयी तप्तक्रच्छम्। १७। श्राद्रीपिधगन्थपुष्पप्रकामिवक्रयी तप्तक्रच्छम्। १७। श्राद्रीपिधगन्थपुष्पप्रकामृ कचमेवचिद् कतुषकपा क्षेप्रभस्मास्थिगोरसिपण्याकित क्षेत्रकेविक्रयी प्राजापत्यम्। १८। श्रोधमजतुमध् च्छिष्टप्रद्वाश्चित्रव्यी प्राजापत्यम्। १८। श्रोधमजतुमध् च्छिष्टप्रद्वाश्चित्रवर्या कुर्यात्। १६। रक्त-वस्तरक्ररत्वगन्धगु इमधुरसे। ग्रीविक्रयी चिराचमुप्यसेत्। २०। मांसक्षवणका ह्या ह्या स्रिविक्रयी चान्द्रायणं कुर्यात्। १८। रक्त-वस्तरक्ररत्वगन्धगु इमधुरसे। ग्रीविक्रयी चान्द्रायणं कुर्यात्। २०। मांसक्षवणका ह्या ह्या स्रिविक्रयी चान्द्रायणं कुर्यात्। रुर्थात्

16.या च परिविद्यते  $V^{1-3}$   $C^1v$ ; या च परिविद्यते  $C^3$ . 17. •लामविद्यते  $C^2$ .  $C^{1,2}$  Ap. add कुर्यात् at the end. 18. •वेदल  $C^{1,2}$ .

<sup>15.</sup> नाक्तिकरित्तर्वाद्याचारीपजीवी। नाक्तिकेस्यो रित्तर्जीवनं यस्मेति वा। ... कूटखवहारी कूटेन कपटेन तुलामानादिस्तेन क्रयविकरकर्ता। ब्राह्मणरित्त प्राचादिस्त्रणासनाद्यपहर्ता। 16. परिविच्यादयः पञ्चापि चान्त्रायणं कुर्युः। ... 17. प्राणिना गोमनुष्यादयः। ... पृष्णं यागादिजन्यो धर्मः। ... 18. खार्दमार्द्रकम्। खोषध्यो यवजीह्यादयः। ... विदलं ... प्रपंखानादि । ... गोरसा चीरदध्यादिः। 19. स्रियाणि स्रियातकपानान। जतु लान्ता। स्राणीलोहमायसम्। खीदुम्बरं तासम्। खद्गपानं खद्गपद्मप्रम् पानं पिरतर्पणसाध्यम्। ... 20. रक्तवस्त्रमञ्जिष्ठादिरञ्जितम्। रद्गं धातुविश्रेषः। ... रसा गुडलवणादिखितिस्काक्तिकत्रवादयः। ...

। २१। तं च भूयश्रीपनयेत्। २२। उद्देश खरेश वा गत्वा नग्नः स्नात्वा सुन्ना भुक्ता प्राणायामचयं कुर्यात्। २३।

जिपत्वा चीणि सावित्याः सहसाणि समाहितः।
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्चतेऽसत्प्रतिग्रहात्॥ २४॥
त्रियाच्ययाजनं कत्वा परेषामन्त्यकर्म च।
त्रिभारमहीनं च चिभिः कच्छेर्व्यपाहिति॥ २५॥
येषां दिजानां साविची नानूच्येत यथाविधि।
तांखारियत्वा चीन्कच्छान्यथाविध्युपनाययेत्॥ २६॥
प्रायित्वां चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये दिजाः।
बाह्मस्याच परित्यक्तास्तेषामप्येतदादियेत्॥ २९॥
यहितेनार्जयन्ति कर्मसा ब्राह्मसा धनम्।
तस्योत्सर्गेस सुध्यन्ति जप्येन तपसा तथा॥ २८॥
वेदोदितानां नित्यानां कर्मसां समितिक्रमे।
स्नातकवतन्तेषे च प्रायिश्वक्तमभोजनम्॥ २६॥

श्रवगूर्य चरेत्कृच्छमितशच्छं निपातने ।
श्रच्छातिशच्छं कुर्वीत विप्रस्थोत्पाद्य शोखितम् ॥ ३० ॥
एनस्विभिरिनिर्णिकौर्नार्थं कंचित्समाचरेत् ।
श्रतनिर्णेजनांश्चेतान जुगुपोत धर्मवित् ॥ ३१ ॥
बालद्यांश्व खतद्यांश्व विश्वुडानिप धर्मतः ।
श्ररणागतहन्तृंश्व स्त्रीहन्तृंश्व न संवसेत् ॥ ३२ ॥
श्रशीतिर्यस्य वर्षाणि बाला वाप्यूनषोड्शः ।
प्रायश्वित्तार्धमर्हन्ति स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥
श्रनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये ।
श्रिक्तां चावेश्य पापं चप्रायश्वित्तं प्रकल्पयेत् ॥ ३४॥५४॥

श्रय रहस्यप्रायश्वित्तानि भवन्ति । १ । सवन्तीमा-साद्य स्नातः प्रत्यहं घोडण प्राणायामान्छत्वैककालं हविष्याणी मासेन ब्रह्महा पूता भवति । २ । कर्मणो

<sup>22.</sup> तं प्राच्याद्यपच्यविक्रियम् ... 23... इदं च कामता ऽकामतन्तु स्नानमेव।... 25. स्रयाच्या याजनान हाः। ते च दिविधा जात्या श्रूडप्रिक्तोमादयः कर्मणा पातित्योपपातकादियुक्ताः।... स्री-चारः पर-मरणाद्यशे दृष्टोपायः। ग्री-यागादिः।... 26... ची-प्राजापत्यां स्राचित्रता यथाविध्यपनाययेत्।... यिलंचिदुपनयना क्ष्ण्वाने ऽप्येतदेव नानूच्येत यथाविधीति सामान्येनाभिधानात्।... 28. ग्राह्वतेन ग्रास्त्रनिष्ठिक्षेन स्वचादिक्रमा... गर्हितपदीपादाना विष्ठप्रतिग्रहादावप्येतदेव स्रयम्।... 29. वदः स्मृत्यपत्रस्याः। तेन स्रीतस्मार्तसंध्यास्नाना दिनिस्य कर्मवोपे...

LV, 2. प्राणायामान्सवद्यान्तृति॰ V4. सबद्यणान् from the C.

<sup>30.</sup> विप्रजिघांसया दखाद्युद्यमा (वर्ग्यमा । तत्क्वत्ता क्षक् प्राजापत्यम्।... 32... न संवसेत्र व्यवहरेदिति वाचिनिका (प्रं निषेधः।...
LV, 1. दिविधं पापं प्रकाणं रहस्यं च । प्रकाणं केविविदितं रहस्यं
कर्त्वमाञ्जातम्।... 2. खवन्ती नदी वामासाद्य गत्वा वञ्च खात्वा
मासं प्रत्यहं घोडण प्राणायामान्सन्त्वणान्क्वत्रिकवारमेव हविष्यभुग्बद्धाह्य
स्थाति।... 3. उत्तस्य कर्मणः समाप्ती

135

sन्ते पयस्विनीं गां दद्यात्। ३। व्रतेनाघमर्षगेन च सुरापः पूता भवति । ४। गायचीद्रशसाहस्रजपेन सुव-र्गस्तेयकत् । ५ । विराचोपोषितः पुरुषस्त्रजपहो-माभ्यां गुरुतल्पगः। ई। ययाश्वमेधः ऋतुराट्सर्वपापापनादकः। तथाघमर्षगं स्नुतं सर्वपापापनादकम्॥ ७॥ प्राणायामं दिजः कुर्यात्सर्वपापापनुत्तये। दच्चन्ते सर्वपापानि प्राणायामै दिजस्य तु ॥ ८॥ सव्याहृतिं सप्रख्वां गायचीं शिर्सा सह। चिः पठेदायतप्रागः प्रागायामः स उच्यते ॥ ६ ॥ श्रकारं चाप्यकारं च मकारं च प्रजापितः। वेदचयानिरद्इद्भुवःखरितीति च॥१०॥ चिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूद्इत्। तदित्युचाऽस्याः सावित्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥११॥ एतद् स्मेतां च जपन्या हृतिपूर्विकाम्। संध्ययोर्वेदविदिप्रो वेदपुर्ण्येन युज्यते ॥ १२ ॥

सहस्रक्रत्वस्वभ्यस्य बहिरतित्रकं दिजः।

महते।ऽप्येनसे। मासाच्चेवाहिर्विमुच्यते॥ १३॥

गतत्रयविसंयुक्तः काले च कियया स्वया।

विप्रश्रचियविद्जातिर्गर्इणां याति साधुषु॥ १४॥

श्रोंकारपूर्विकास्तिसे। महाव्याहृतयोऽव्ययाः।

विपदा चैव गायची विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्॥ १५॥

योऽधीतेऽहृन्यहृन्येतां चीणि वर्षाण्यतिद्रतः।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्॥ १६॥

गकाश्चरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः।

साविव्यास्तु परं नान्यन्भौनात्सत्यं विशिष्यते॥ १०॥

श्वर्गत्त सर्ववैदिक्या जुहातियजतिक्रियाः।

श्वर्भरं त्वश्चरं ज्ञेयं ब्रह्मा चैव प्रजापितः॥ १८॥

श्वर्भरं त्वश्चरं ज्ञेयं ब्रह्मा चैव प्रजापितः॥ १८॥

<sup>5. ॰</sup>सइस ॰ V1-3. 7. ॰ने (इनः । and ॰ने (इनम् ॥ C1,2 (and M. XI, 261). 12. वेदविदुषो C1,2 v.

<sup>4.</sup> व्रतेन खननीमासादीत्यादिना मासेनेत्यन्तेन ।... प्रामायामस्थाने ऽचाचमर्घमम्।... 5. व्रतेनेत्यचापि संबध्यते।... 6... वोडप्रचेन तेनेव ज्ञता गुरुतत्यमः पूयते।... 12. एतत्... जपन्विप्रो ऽनधीतवेदा ऽपि वेदविद्भवति।...

<sup>14.</sup> गईसां C<sup>1,2</sup>. See M. II, 80. 15. विज्ञेश V<sup>4</sup>. 17. परं नाचि C<sup>1,2</sup>v (and M. II, 83).

<sup>14.</sup> यस्त्रैवर्शिको गायस्यादिकं न जानाति जानन्नपि वा संध्याकाले खां क्रियां गायत्रीजपरूपां न करोति स साधुष्ठ वैदिकेषु गईणां निन्दां प्राप्नोति।... 16. या वर्षत्रयं... प्रत्यद्यं प्रणावेन खाद्यतिपूर्विकां गायत्रीं सद्द्वस्तात्रों जपति स वायुभूते। द्रध्यरूपरहितः कामचारी खमूर्तिमाना-काणवित्रकेषो जिल्लाग्ररीरनाग्रेन श्रद्धस्त्रपरः ... परं ब्रह्माभ्येति॥ 18. श्रुतिस्मृतिविद्यिता यागदानहोमजपादिक्रियाः।...

विधियज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दश्रिभर्गुणैः।
उपांग्रः स्थाच्छतगुणः साइस्रो मानसः स्मृतः॥१८॥
ये पाकयज्ञाश्चत्वारा विधियज्ञसमन्विताः।
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति षाड्शीम्॥२०॥
जप्येनैव तु संसिध्येद्वाह्मणा नाच संश्यः।
कुर्यादन्यन्वा कुर्यान्मैचो ब्राह्मण उच्यते॥२१॥५५॥

त्रयातः सर्ववेदपविचाणि भवन्ति।१। येषां जपैश्व होमैश्व दिजातयः पापेभ्यः पूयन्ते।२। श्रधमर्थणम् ।३। देवस्तम्।४। शुद्धवत्यः।५। तरत्समंदीयम्।६। कूष्माण्डाः।७। पावमान्यः।८। दुर्गासाविची।६। श्रतीषङ्गाः।१०। पदस्तोभाः।११। सामानि व्याह्न-तयः।१२। भारण्डानि।१३। चन्द्रसाम।१४। पुरु- षत्रते सामनी ।१५। अब्लिङ्गम्।१६। बाईस्पत्यम् ।१७। गोस्नक्तम् ।१८। आश्वस्नक्तम्।१८। सामनी चन्द्रस्नको च ।२०। श्रतहद्रियम् ।२१। अथर्वश्चिरः ।२२। चिसुपर्णम् ।२३। महाव्रतम्।२४। नाराय-णीयम्।२५। पुरुषस्नकां च।२६।

चीखाज्यदे। हानि रथन्तरं च अभिव्रतं वामदेव्यं रहच । एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तू-ज्ञातिसारत्वं लभते यदीच्छेत् ॥ २०॥ ५६॥

श्रय त्याच्याः । १। व्रात्याः । २। पतिताः । ३। चिपुरुषं मातृतः पितृतश्राशुद्धाः । ४। सर्व एवाभाज्या-श्राप्रतियाद्धाः । ५। श्रप्रतियाद्धोभ्यश्र प्रतियद्द्रप्रसङ्गं वर्ज-

LVI, 15, 16. पुरुषत्रते सामनी।  $V^2$ ; पुरुषत्रते। भासम्।  $C^{1,2}$ ; पुरुषत्रते। भासमिक्दां v; पुरुषत्रते भासमित्रङ्गम् Ap. 20. चन्द्रगुद्धे  $V^{1-3}$   $V^4$  in mg. (इन्द्रगुद्धे Vasishtha XXVIII, 14). 27. य इच्छेत्॥  $C^{1,2}v$  Ap. See Vas. XXVIII, 15.

<sup>19.</sup> सहस्रो all and N. SeeM. II, 85.

<sup>19...</sup>विधियत्तो च्योतिष्टीमादिः... 21... मैत्री खाभाविकः प्राणिमात्रे दिवस्तदान्त्रास्त्रामः।... श्रोतसार्तयत्त्रार्थपश्चनीजाद्यद्विसत्वेन त्रास्त्रामा क्यासंबन्धीत्रुच्यते ॥ LVI, 4. देवस्तत्त्र्यमसे द्वयजनमसीत्यादयो मन्ताः॥ 9. जातवेदसे सनवाम सामित्यिषा ऋक्॥ 14. चत्राह्य गोरमन्त्रतेत्वस्यान्दिच गीयमानं साम॥

<sup>15.</sup> सहस्रशीर्षा पुरुषः चिपादूर्ध्व उद्देदिखेतयोगीयमाने सामनी॥
16. चापो हि छेत्यृचि गीयमानम्॥ 18. यदिन्द्राष्ट्रं यथा तमस्यास्टिच गीयमानं साम॥ 19. इदमपि तस्यामेव गीयमानं साम॥ 20. एता न्विन्द्रं स्तवामेखस्यास्टिच गीयमानम्।... 21. नमस्ते रुद्र मन्यव इखेका-द्रशानुवाकास्त्रितिरीयप्रसिद्धाः॥ 23. ब्रह्म मेतु मां मधु मेतु मामिखाद्यन्-वाकाचयं तैतिरीयप्रसिद्धम्॥ 24. सोमं राजानिमखस्यां। गोयमानं साम॥

येत्। ई। प्रतिप्रहेण ब्राह्मणानां ब्राह्मं तेजः प्रणस्यति । ७। द्रव्याणां वाविज्ञाय प्रतिग्रह्तविधिं यः प्रतिग्रहं कुर्यात्म दाचा सह निमज्जित। ८। प्रतिग्रहसमर्थय यः प्रतिग्रहं वर्जयेत्स दावले।कमाम्रोति। १। एधाद-कमूलफलाभयामिषमधुश्रय्यासनग्रहपुष्पद्धिशाकांश्चा-भ्युद्यतान निर्णुदेत्।१०। श्राह्याभ्ययतां भिक्षां पुरस्तादनुचेादिताम्। याद्यां प्रजापतिर्मेने अपि दुष्कृतकर्मणः ॥११॥ नाम्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पच्च च। न च इव्यं वहत्यमिर्यक्तामभ्यवमन्यते ॥ १२ ॥ गुरून्भृत्यानुजिहीर्षुर्त्तिष्यन्पिटदेवताः। सर्वतः प्रतियत्त्वीयानतु तृष्येत्वयं ततः॥ १३॥ एतेष्वपि च कार्येषु समर्थस्तत्प्रतिग्रहे। नाद्द्यात्कुलटाषग्ढपतितेभ्यस्तथा दिषः॥१४॥

LVII, 8. ब्राह्म C<sup>1,2</sup>v; ब्राह्मिति पाउँ N. See M. IV, 186. 12. पद्म-ie. from ... to LIX, 30. प्रयाति om. v.

LVII, 5. त्यक्ताः सर्वे ऽप्यभोज्या ... 6. चप्रतिग्राह्माः पूर्वेक्तास्तेभ्यः प्रतिग्रहाभ्यासो न कार्यः ।... 7. ब्राह्मं ब्रह्मलोकार्हम् ।... 9. प्रतिग्रहे सामर्थ्यं तपाविद्याचारास्तदानिप ।... 11. ग्रहाम भोरिमां भिचा- मित्याह्रय पुरस्तादानीतां दुब्कृतकर्मणो यथोक्तसंध्यायकारिमो ऽपि न तु प्रतितादेः प्रजापतिग्राह्मामाह ॥ 13. गुरवे। मात्रपित्रादयः । भत्या भार्यादयः । तानापद्गतानुज्जिहीर्धुमाचियषुः ।... 14. रतेषु पूर्वेक्तिषु मात्रपित्रस्यादिष्वपि कर्तव्येषु ...

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्यहे वसन्। त्रात्मना रित्तमन्विच्छन्यक्तीयात्साधृतः सदा॥१५॥ त्र्यर्धिकः कुलमिचं च दासगापालनापिताः। एते श्रुद्रेषु भाज्याना यश्चात्मानं निवेदयेत्॥१६॥५०॥

श्रव गृहाश्रमिणस्त्रिविधाऽयी भवति। १। श्रुक्तः श्रवलाऽसितश्च। २। श्रुक्तेनार्थेन यदै। ध्वंदेहिकं करो-ति तेनास्य देवत्वमासादयति। ३। यच्छवलेन तन्मा-नुष्यम्। ४। यत्कृष्णेन तित्तर्यक्तम्। ५। स्ववन्युपार्जितं सर्वेषां श्रुक्तम्। ६। श्रनन्तरवन्युपात्तं श्रवलम्। ७। ग्रकान्तरवन्युपात्तं च क्रष्णम्। ८। श्रविशेषेण सर्वेषां धनं श्रुक्तमुदाहृतम्॥ ८॥

LVIII, 2. ॰ सितस्वार्थः ।  $C^{1,2}$ . 3. यदे हिनं नरोति तद्देनमासा-दयित  $C^{1,2}$ . 5. तत्॰ om.  $V^4$ . 6. सर्वे सर्वेषां  $C^{1,2}$ . 8. स्वन्तित-रुपात्तं  $C^{1,2}$ . 9. प्रीतिदायं  $V^{1-4}$   $C^{1,2}$ ; ॰ दायः Nârada 3, 53.

<sup>15.</sup> गुरुषु पूर्वे तिख्वतिष्ठ । साधुभ्यस्त्रैवर्धिकेश्व एव प्रतिग्रह्णीयात्र तु श्रुद्रादिभ्यः।... 16. स्वधं च्लेचपालं यो राच्चे समर्पयित सोऽधिकः। स्वर्धसीरिण इति योगिसारणात् (Y.I, 66)।... दासो ग्रह्हदासः।... यस तवाह्यमिखात्मानं निवेदयेत्।... LVIII, 3. म्टतस्य पिचादेः पुचादिर्यस्कुक्तेन धनेनीध्वेदेहिकं पारकीकिकं पिख्वोदकदान।दि करोति तेनास्य देवत्वं संपादयित्॥ 9. पिढपितामहादिक्रमेण यदायरूपणया प्राप्तं यस प्रीत्या मिचादिभ्यो कळ्यम्...

उत्कोचगुल्कसंप्राप्तमविक्रीयस्य विक्रयैः। क्रते।पकारादानं च श्रवलं समुदाहृतम्॥१०॥ पार्श्विकचूतचौर्यानप्रतिरूपकसाइसैः। व्याजेने।पार्जितं यच तत्कृष्णं समुदाहृतम्॥११॥ यथाविधेन द्रव्येण यित्वंचित्कुरुते नरः। तथाविधमवाप्रोति स फलं प्रेत्य चेह च॥१२॥५८॥

यहात्रमी वैवाहिकाग्नौ पाकयज्ञान्कुर्यात् । १। सायं प्रातस्वाग्निहोचम् । २। देवताभ्यो जुहुयात् । ३। चन्द्रार्कसंनिकर्षविप्रकर्षयोर्द्रभपूर्णमासाभ्यां यजेत । ४। प्रत्ययनं पशुना । ५। भरद्रीषायात्र्याययोन । ६। वीहियवयोवां पाके 191 चैवार्षिकाभ्यधिकानः 1८।
प्रत्यब्दं सोमेन 1८। वित्ताभावे द्रध्या वैश्वानर्या ११।
श्रूदानं यागे परिहरेत् 1११। यज्ञार्थं भिक्षितमवाप्रमर्थं सक्तक्षमेव वितरेत् 1१२। सायं प्रातर्वेश्वदेवं
जुहुयात् 1१३। भिक्षां च भिक्षवे द्यात् 1१४। श्रूर्चतभिष्ठादानेन गादानफलमाप्तोति । १५। भिल्लभावे
ग्रासमाचं गवां द्यात् 1१६। वह्रौ वा प्रक्षिपेत् 1१९।
भुक्तेऽप्यन्ते विद्यमाने न भिक्षुकं प्रत्याचक्षीत ।१८।
कण्डनी पेषणी चुल्ली कुम्भ उपस्कर द्रति पच्च स्ना
ग्रहस्थस्य ।१८। तनिष्कृत्यर्थं च ब्रह्मदेवसूतिपतृनरयज्ञानकुर्यात ।२९। स्वाध्याया ब्रह्मयज्ञः ।२१। होमो

LIX, 8, 9. are connected in C<sup>1,2</sup>. 11 T. and C. om. V<sup>4</sup>; but 13 is marked ?\(\bar{\gamma}\); V<sup>1-3</sup> omit 11 T. See M. XI,

<sup>11.</sup> चौर्याप्तं प्रतिरूपकसाइसौ C1,2; चौर्यार्तिप्रतिरूपकसाइसैः Nârada 3, 49.

<sup>10...</sup> शुल्तं घट्टादिरेयम्। कन्यादिमू ल्यं च। खिवन्नेयं लाचालवणादि। तिहन्नियेण यह्मसम्। यद्य पूर्वेष्णकृताह्मसम्। तत्वविष्णं प्रवत्तम् चित्रे ॥ 11. पार्श्वे स्थित्वा चामरचालना पार्श्वितम्। चौर्यं प्रसिद्धम्। खाप्तं भैचलमं। प्रतिरूपकमन्यप्रदर्भनेन खयं दानादिग्रहणम्। क्षत्रिमसुवर्णादिः करणं वा। ... याजमन्यद्रयप्रदर्भनेनान्यद्रय[प्रंग]म्। ... 12... याद्रभेन शक्तादिना द्रयोण यदेहिकामुश्चिकपलसाधनं कर्मं क्रोति ... ताद्रभमेव ... प्रतादिना द्रयोण यदेहिकामुश्चिकपलसाधनं कर्मं क्रोति ... ताद्रभमेव ... प्रतादिना द्रयोण यदेहिकामुश्चिकपलसाधनं कर्मं क्रोतसार्ताप्तिनियमेन सार्तेष ग्रह्मापिविधानाष्ट्रौतेषु चेतामिसिद्धिर्थसिद्धवेति न एथ्यवच- नम्। ... 3. स्रिम्होत्रासंभवे प्रसिद्धोत्रदेवताथो ... ग्रह्माप्तौ जुद्धयात् ...

<sup>7.</sup> हमनो ब्रीहिपाका वसनो यवपाकः ।... 8... तथाविधः सोमेन यजेत । त्रैविधका॰ इति योगिस्मरणात् ( Y. I, 124 )... 9. अब्दसा-मान्यश्रवर्णेऽपि वसनो ।... 10. पश्रसोमचातुर्मास्यादिपर्याप्तवित्ताभावे... 12...न किंचिदपि तस्मात्वयमुपयुञ्जोत ।... 14. सायंप्रातिभैद्यावे संन्यासिने भिद्यां...दद्यात्।... 15. आद्यन्तयोभिद्यादानस्य जलदानमर्चनम्।... 16. संन्यासिन्नस्यायाद्यभावे... 18. यद्यपिभोजनानन्तरमि पूर्वे शिक्षेनान्नेन भिद्यावे न भिद्यादेयेव ।... 19... पश्च स्नाः प्राणिहिंसास्यानानि ।... 20. तासां प्राणिहिंसानां निष्कृतिर्दुरिताप्रमन्तदर्थम्... 21... कियाविग्रेषानुपादानाद्य्ययनमध्यापनं वा ब्रह्मयन्तः।...

दैवः । २२ । पितृतर्पगं पिव्यः । २३ । बलिभैातः । २४ । न्यज्ञश्चातिथिपूजनम् । २५ । देवतातिश्रिभृत्यानां पितृणामात्मनस्तथा। न निर्वपति पञ्चानामुच्छसन स जीवति ॥ २६ ॥ ब्रह्मचारी यतिभिक्षजीवन्येते यहाश्रमात्। तस्माद्भ्यागतानेतान्यइस्थो नावमानयेत् ॥ २०॥ यहस्य एव यजते यहस्यस्तप्यते तपः। ददाति च यहस्यस्तु तसाज्जेशो यहात्रमी॥ २८॥ ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिययस्तया। श्राशासते कुटुम्बिभ्यस्तसाच्छेष्ठो यहाश्रमी ॥ २८॥ चिवर्गसेवां सततान्तदानं सुरार्चनं ब्राह्मणपूजनं च। स्वाध्यायसेवां पितृतर्पणं च क्रत्वा यही शक्रपदं प्रयाति ॥ ३०॥ ५८॥

24; Y. I, 127. C<sup>1,2</sup> place 24 before 23; but the reading of V<sup>1-4</sup> N. seems the *lectio doction*.

ब्राह्मे मुह्नते उत्थाय मूचपुरी षे तसर्ग कुर्यात्। १। दिख्याभिमुखे राचौ दिवा चे दिख्यु संध्यये थ । २। नाप्रच्छादितायां भूमौ। ३। न फालक ष्टायाम्। ४। न च्छायायाम्। ५। न चे षपे। ई। न शाद छे। ७। न ससच्चे। ८। न गर्ते। १। न वल्मी के। १०। न पिष्य । ११। न रच्यायाम्। १२। न पराश्रुचौ। १३। ने । ११। न रच्यायाम्। १२। न पराश्रुचौ। १३। ने । गर्मिन । १६। नाक्षारे। १७। न गामये। १८। न भस्मिन । १६। नाक्षारे। १०। न गामये। १८। न मात्रि । ११। नाक्षारे। २०। नोदके। २१। न प्रत्यनिलान चे न्दर्कस्त्री गुरु ब्राह्म यानां च। २२। ने वानव गुरि हत्वा पराश्रुचौ एही तिश्रि श्रुचौ त्यायाद्वि हिश्चो द्वाभिर्ग स्थे चे पश्च यक रंशी चं कुर्यात्। २४।

LX, 17 om. v; C<sup>1,2</sup> place it before 16. 23. नैवाव॰ C<sup>2</sup>. 24. नेवाव॰ परिम्हन्य गुदं C<sup>1,2</sup>v.

<sup>26.</sup> स्ट्रह्मानां पुत्रकाजत्रादीनाम् ।... 27... स्रभ्यागतान्भित्ताकाके प्राप्तान्... 29... भूतानि श्वादीनि ।... 30... स्राध्यायस्य वेदस्य स्वाध्ययनाध्यापनार्थनित्रासा ।...

LX, 1. राजः पश्चिमा यामा ब्राह्ममुह्नतः।... 3. हणादिभिरनाच्हादितायां भूमो... 5. हाया यिद्ययद्याणाम्... 8. सत्त्वानि हमयत्त्वयुक्ते देशे ॥ 9. श्वमं तद्विलस्याप्प्रपल्याणम्। वर्जयेदुच्यमूलानि
चैत्यश्वभिवलानि चेति याम्यात् ॥ 13. परकीयमूत्रपुरीषादौ ॥ 15...
उदकं जलाश्ययः।... 22. वाव्यस्मिचन्त्रसूर्यस्त्रीपित्रादिब्राह्मणानां प्रत्याभिमुख्येन।... 24... इदं च कास्त्रह्मणयोरप्प्रपल्याणम्।... वामकरेण
ध्रतमेद्दनस्वनारादुत्यिप्तवासाः।... उद्भृताभिः...तेन जलान्तःश्रोचनिषेधः।...

एका लिक्ने गुदै तिसस्तयैकच करे दश। उभयोः सप्त दातव्या स्ट्स्तिसस्तु पादयोः॥ २५॥ एतच्छीचं यहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्। चिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्॥ २६॥ ६०॥

श्रथ पालाशं दन्तधावनं नाद्यात्।१। नैव खेषा-न्तकारिष्टविभीतकधवधन्वनजम्।२। न च बन्धृक-निर्जुखिशियुतिस्वितिन्दुकजम्।३। न च के।विदार-श्रमीपीलुपिपखेङ्गद्रगुग्गुलजम्।४। न पारिभद्रका-स्विकामाचकशास्त्रस्वीश्रयजम्।५। न मधुरम्।६। नाम्बम्।७। नीर्ध्वश्रुष्कम्।८। न सुषिरम्।८। न पूर्तिगन्धि।१०। न पिच्छिलम्।११। न दक्षिणा-पराभिमुखः।१२। श्रद्याचीदङ्गुखः प्राङ्मुखे। वा।१३। वटासनार्कखद्रकरञ्जबद्रसर्जनिम्बारिमेदापामार्ग-मालतीककुभविल्वानामन्धतमम्।१४। काषायं तिक्तं कटुकं च॥१५॥

LXI, 9. श्रुविरम् C1,2.

कनीन्ययसमस्थीन्यं सकूर्चं दादशाङ्गुलम्। प्रातर्भृत्वा च यतवाग्मस्ययेदन्तधावनम् ॥ १६ ॥ प्रसाल्य भुक्ता तज्जह्याच्छुचौ देशे प्रयत्नतः। स्रमावास्यां न चास्रीयादन्तकाष्ठं कदा चन॥१०॥६१॥

त्रिथम्।१। त्रङ्गुष्ठमूले ब्राह्मम्।२। त्रङ्गुल्यये देवम्
।३। तर्जनीमूले पित्यम्।४। त्रनग्नुष्णाभिरफेनिलाभिन त्रुद्रैककरावर्जिताभिरक्षाराभिरङ्गिः गुचौ देशे
स्वामीनाऽन्तर्जानः प्राङ्मुखन्नोदङ्मुले। वा तन्मनाः
सुमनात्राचामेत्।५। ब्राह्मेण तीर्थेन विराचामेत्।६। दिः प्रमृज्यात्।७। खान्यद्भिर्मुर्धानं हृद्यं
स्पृशेत्।८।

ह्रत्कारतानुगाभिस्तु यथासंख्यं दिजातयः। गुध्येरन्स्त्री च श्रद्रश्च सङ्ग्स्पृष्टाभिरन्ततः॥ १॥ ६२॥

<sup>25...</sup> रकत्र वामकरे... LXI, 2. स्रोग्नान्तकः भ्रोत्तः ।... विभीतकः कितिनः ।... 4 केविदारा युगपस्तकः ।... पीलुर्गुडफलः ।... 5. पारिभद्रकः भ्रजपादपः ।... 6. मध्रं मध्रसं मध्यस्तिकादि ॥ 7. स्नास्तिममलकादि ॥ 8. ऊर्ध्वं स्वाभावायामेव शुक्कम् ॥ 9. सुविरं सिस्दिनम् ॥ 11. स्नास्त्राम्॥

<sup>17...</sup> जमावास्या पूर्णमास्युपलद्यम् । ... LXII, 5... जपितलाः पेनरिहताः। पेना बुद्धदग्रहणाय। ... ग्रूडो उनुपनीतापलद्यम्। ग्रूड-स्वेषकरस्य ताभ्यामाविजेता या न भवन्यापस्ता एक एव करे। यस्यासावेष-करः...। अद्याराः द्याररसरिहताः। ... दिख्यां बाज्ञं जान्वन्तराक्षति ग्रीतमीयाद्यामस्यानियमः। (Gaut. I, 36)... चकारादेशान्यभिमुखः। ... 6. ब्राह्मदेवप्राजापत्यानामन्यतमेन तीर्थेन पुष्यभागेन... आचामेत्। ... 7. अङ्गुरुमूलेन मुख्मिति श्रेषः। ... 8. खानि नाभेरार्ध्वर्तीनि। ...

180

श्रय यागश्चेमार्थमीश्वरमधिगच्छेत्। १। नैकाऽध्वानं प्रपद्येत । २ । नाधार्मिकैः सार्धम् । ३। न वृष्कैः । ४। न दिषद्भिः । ५ । नातिप्रत्यूषसि । ६ । नातिसायम् । ७। न संध्ययाः । ८। नि मध्याह्रे । १। न संनिहित-पानीयम् । १० ।] नातितूर्णम् । ११। न राचौ । १२। न संततं बालव्याधितातैर्वाहनैः।१३। न हीनाङ्गैः । १४। न दोनैः । १५। न गाभिः । १६। नादानौः ।१७। यवसे।दके वाहनानामद्त्वात्मनः शुन्तृष्णापना-दने न कुर्यात्। १८। न चतुष्यथमधितिष्ठेत्। १८। न राची द्रक्षमूलम्। २०। न श्रून्यालयं। २१। न तृगम्। २२। न पश्चनां बन्धनागारम्। २३। न केश-तुषकपाचास्थिभसाङ्गारान्। २४। न कार्पासास्थि। २५। चतुष्ययं प्रदक्षिणीकुर्यात् । २६ । देवताचां च । २७ । प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् । २८ । श्रिप्रश्राह्मणगणिकापूर्ण-

कुमादर्भक्त्रस्वजपताकाश्रीदृश्चवर्धमाननन्द्यावर्ताश्च । २६। तालवन्तचामराश्वगजाजगाद्धिश्चीरमधुसिडार्थ-कांश्व।३०। वीगाचन्दनायुधाईगामयफलपुष्पाईशाक-गोरोचनादूर्वाप्ररोहांश्व। ३१। उष्णीषासंकारमणि-कनकरजतवस्त्रासनयानामिषांश्व। ३२। भृङ्गारे। बृतो-वराबडैकपश्कुमारीमीनांश्व दृष्टा प्रयादिति। ३३। श्रय मत्तोत्मत्तव्यङ्गान्दञ्चा निवर्तेत । ३४ । वान्तवि-रिक्तमुख्डितजटिलवामनांश्च । ३५ । काषायिप्रविजत-मिलनांश्व । ३६ । तैलगुडशुष्कगामयेन्धनत्रणपलाश-भसाङ्गारांश्व । ३७ । लवणक्तीबासवनपुंसककार्पास-रज्ञानगडमुक्तकेशांश्व । इ८। वीणाचन्दनार्द्रशाकाष्णी-

॥ विष्णस्मृतो ६३॥

LXIII, 1. अधिमक्ते । V' (and Gautama IX, 63); उप-मच्चेत्। V1-3 C1,2v; अभिमच्चेत्। N. 9, 10 om. V4. 9 om. Ap. C1,2v. 13. वाल • C1,2v; C1,2v after 14 add न रामि।। यवसादकेवा • all. 18. यवसादकेवा • all. 25-29 om. v. 27. देवतां च। С1,2.

LXIII, 4. व्यक्ताः श्रूदाः ।... 13... वाहनैरश्वादिभिः ॥ 15. दीनेर्दुवंषीः ॥ 16. ग्रोभिवंसीवर्दैः ॥ 22. सत्याप्रदेशम् ॥

<sup>31. •</sup> ग्रोमयपुष्पभाकः C<sup>1,2</sup>. 33. • रच्जुबद्धपशु • C<sup>1,2</sup>; • रच्जु • from the C. 35. • मुख्डमलिनवसनजटिल • C1,2. 36. क्षायि• C1,2v. 37. • त्याकुश्पनाभ • C1,2.

<sup>29.</sup> प्रयागो प्रकुनान्याच ।... ब्राह्मणं सीव्याविम् ।... पूर्णकुमां जलेन ।... वर्धमानः प्ररावनः। नन्दावता राजग्रहिवप्रेषः।... 30 ... गौः सवत्सा।... 32... खामिषं सरुधिरं मांसम्। ... 33... उद्भुता उज्लामाना उर्वरा सर्व-सस्याच्या म्हित्तका ।... रञ्जबद्ध रकाकी प्रशुक्तीवर्दादिः ।... कुमार्यन् हा कन्या। सा च श्वेताम्बरा ।... मीना पक्को मत्यः।... एतानपदिचाणीक्य प्रयायात्।... 36. काषायिगो वधालिङ्गधारिगाः। प्रविज्ञतः संन्यासी। मिलना मलाकान्तरे इः कापालिकादिः।... 37... हमां कुण्रदूर्वाचिति-रिक्तम। पलामां पलामादिपर्यं न ताम्बलपर्यानि।... 38. निगडः पादम्बद्धला। मुक्ताः प्रकीर्याः केमा यस्य सः ।...

षालंकरणकुमारीस्तु प्रस्थानका लेऽभिनन्द्येदिति। ३६। देवब्राह्मणगुरुवभुदीस्थितानां छायां नाक्रामेत्। ४०। निष्ठूनवान्तरुधिरविण्मूचस्नानादकानि च । ४१। नवस्ततन्त्रीं लड्डयेत्। ४२। प्रवर्षति न धावेत्। ४३। न द्या नदीं तरेत्। ४४। न देवताभ्यः पित्रभ्यश्चोद-कमप्रदाय। ४५। न बाहुभ्याम्। ४६। न भिन्नया नावा। ४७। न कूलमधितिष्ठेत्। ४८। न कूपमविज्ञा-कयेत्। ४८। न लड्डयेत्। ५०। एडभारिन्यस्नातस्त्रीरोगिवरचिक्रणाम्। पन्धा देया न्यस्त्वेषां मान्यः स्नातश्च भूपतेः॥५१॥६३॥

पर्निपानेषु न स्नानमाचरेत्। १। श्राचरेत्यश्च पिण्डानुडृत्यापस्तथापदि। २। नाजीर्णे। ३। न चातुरः । ४। न नग्नः। ५। न राचौ। ६। राहुदर्शनवर्जम्। ७। न संध्योः। ८। प्रातःस्नानशीकीऽरुणताम्नां प्राचीमाक्षाक्य स्नायात्। ६। स्नातः शिरो नावधुनेत्। १०।
नाङ्गभ्यस्तायमुद्धरेत्। ११। न तैक्षवत्संस्पृश्नेत्। १२।
नाप्रश्नाक्तिं पूर्वधृतं वसनं विभ्यात्। १३। स्नातः
सोष्णीषा धौतवाससी विभ्यात्। १४। न म्हेच्छान्यजपतितैः सह संभाषणं कुर्यात्। १५। स्नायात्रसवणदेवखातसरोवरेषु। १६। उड्डृताङ्गमिष्ठमुदकं पुण्यं
स्थावरात्रस्ववत्तस्मान्नादेयं तस्माद्पि साधुपरिग्रहीतं
सर्वत एव गाङ्गम्। १०। मृत्तोयैः क्रतमकापकषीऽसु
निमज्योपविश्यापा हि ष्ठेति तिस्टिभिर्हिरण्यवर्णा इति
चतस्टिभिरिदमापः प्रवहतेति च तीर्थमिभमन्त्रयेत्। १८।
तताऽसु निमग्नस्तिरघमर्षणं जपेत्। १६। तदिष्णोः

<sup>42-47</sup> om. v. 43. पित्रम्यस्वीदकामं प्रदाय ।  $C^{1,2}$ . 48. कूपम्  $V^4$ . 51. तेषां  $V^{1-4}$ . LXIV, 2. उद्भव्यापदि ।  $C^{1,2}v$ .

<sup>40.</sup> देवा देवप्रतिमा। ब्राह्मणो बज्ज्ञ्यतः। न जातिमात्रम्। ग्रुग्राध्यापकः। मन्त्रोपदेश्या च। बन्धः कपिलवर्णा गौरन्यो वा। ग्रुप्तां कायां कामतो नाकामेन्नोञ्जड्घयेदधितिष्ठेत वा॥ 42... वत्मग्रहृणं गौमात्रोपलच्चणम्। 51. स्नातो विद्याव्रतोभयस्नातः। LXIV, 2. जलान्तराभावे सप्त पद्म चतुरस्त्रीन्वा स्टित्पाद्धान्त्र्पाद्द्वरत्रं जलं चौद्धृत्य परकायेष्वपि सायात्। 4. स्नातुरे ज्वराद्यभिन्नतः॥

 $<sup>9\</sup> T.\ om.\ V^{1-3}$ . ॰सानग्रीला ऽरुग ॰  $V^4$ ; सानग्रीला from the C. ॰साय्यरगिवितरग्रम् प्राचीमवलाक्य  $C^{1,2}$ . 17. प्रस्वयां  $C^{1,2}$ . 18. निमन्यापा  $C^{1,2}$ ; निमस्पृष्यापा V. प्रवहत इति चतुर्थम्  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$ .

<sup>9.</sup> प्रातः खानग्रीणः खायात्। खनेनारगोदयात्प्राक्खानं निषिद्धम्।...
10. खानानन्तरं प्रिरः खितान्केग्रान्... न कम्पयेत्।... 11. इक्तेन वस्त्रेग वाष्ट्रगोधनं न कुर्यात्।... 14... उष्णीषं जलापसारगाय प्रिरोवेखनं तेन सहितः। तबागाठवन्धनं प्रिरसि वस्त्रयेत्।...धोते खयमेव... 15. खानात्तरं निषधमाह।... 17.... साधुभिवंसिस्ठादिभः परिग्रही-तम्। नदीसंबन्धि। यथा वसिस्ठपाची विश्वामित्रप्राचीत्वादि।... 18... तम्। नदीसंबन्धि। यथा वसिस्ठपाची विश्वामित्रप्राचीत्वादि।... 18... तम्। वदीसंबन्धि। यथा वसिस्ठपाची विश्वामित्रप्राचीत्वादि।... 18... तम्। वदीसंबन्धि। यथा वसिस्ठपाची विश्वासित्रप्राचीत्वादि।... 18... तम्। वदीसंबन्धि। यथा वसिस्ठपाची विश्वासित्रप्राचीत्वादि।... 18... तम्। वदीसंबन्धि। व्याविश्व खापा हि स्रेत्वादास्त्रभिमेन्त्रयेत्। विमन्त्वापस्पृश्वदिति पाठे निमन्त्रनानन्तरमाचन्य तीर्थनिमनन्त्रयेत्।

परमं पदमिति वा।२०। द्रुपदां साविचीं वा।२१।
युज्जते मन द्रत्यनुवाकं वा।२२। पुरुषस्त्रकं वा।२३।
सात्रवाद्रिवासा देविपद्यतर्पण्ममभःस्य एव कुर्यात्।२४।
परिवर्तितवासाश्चेत्तीर्थमुत्तीर्थ।२५। श्रुष्टत्वा देविपत्यतर्पणं सानशाटीं न पीडयेत्।२६। सात्वाचम्य विधिवदुपस्पृथेत्।२०। पुरुषस्त्रकेन प्रद्याचं पुरुषाय
पुष्पाणि द्यात्।२८। उदकाञ्जलिं पश्चात्।२६। श्रादावेव दिव्येन तीर्थेन देवतानां कुर्यात्।३०। तदनन्तरं पित्येण पितृणाम्।३१। तचादौ स्ववंग्र्यानां
तर्पणं कुर्यात्।३२। ततः संबन्धिवान्धवानाम्।३३।
ततः सुहृदाम्।३४। एवं नित्यसायी स्यात्।३५।
सातश्च पविचाणि यथाशक्ति जपेत्।३६। विशेषतः

साविचीम्। ३७। पुरुषस्नतं च। ३८। नैताभ्यामधिक-मस्ति। ३८।

साताऽधिकारी भवति दैवे पिळो च कर्मणि।
पविचाणां तथा जप्ये दाने च विधिबोधिते॥ ४०॥
त्रालक्ष्मीः कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तितम्।
त्राव्याभिषिक्तस्य नम्प्यंत दति धारणा॥ ४१॥
याम्यं हि यातनादुःखं नित्यसायो न पम्यति।
नित्यसानेन पूयन्ते येऽपि पापक्षते। नराः॥४२॥ ६४॥

श्रयातः सुम्रातः सुप्रश्वालितपाणिपादः खाचान्तो देवतार्चायां खले वा भगवन्तमनादिनिधनं वासुदेवम-भ्यर्चयेत्।१। श्रश्विनाः प्राणस्तो त इति जीवादानं दत्त्वा युष्त्रते मन इत्यनुवाकेनावाहनं क्रत्वा जानुभ्यां पाणिभ्यां श्रिरसा च नमस्कारं कुर्यात्। २। श्रापे। हि छेति

<sup>26.</sup> सानवस्त्रादि  $C^{1,2}v$ . 29, 30 T. om.  $V^{1-4}$ . 33. संब-न्धिनां बान्धवानाम्  $V^4$ .

<sup>20...</sup> चिरित्यनुवर्तते ॥ 21. द्रुपदादिबन्मुमुचान इति यजुर्वेदप्रसिद्धा। तां वा चिर्जपेत्।... 25. यक्तु खाला जले स्थातुमग्रकाः सुक्तं
वासः परिधत्ते स तीर्थाद्विद्यागत्य स्थल रव खानाङ्गं तर्पणं कुर्यात्।...
26. परिवर्तितवासा चपि देवपित्यतप्रणात्पाक् खानवस्त्रं न निष्पीडयेत्।...
27. वस्तित्योडनान्तस्तानिध्यानन्तर्यं दिराचमनस्य ग्रमयितुम्... 28...
घोडग्र पुष्पाणि।... 32... पित्रमात्मातामच्चांस्तदनन्तरं... पित्रध्यभात्रमातुलादीन्तर्पयेत्।... 33. संबन्धिना भागिनेयश्वसुरश्यालादयः। बास्वाः पैत्रख्यखेयमाद्रखखेयमातुलादयः।... 35. उक्तेन विधिना प्रत्यचं
खायात्।... 36... पविचाणि... चिनयतसंक्षानि जपेत्॥

<sup>37.</sup> साविजीं लवा जंगेत्।  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$ ; see the C. 40. • बाधिते ॥  $V^4$  N.; • नाचिते  $V^{1-3}$ ; • नादिते  $C^{1,2}$ v; चोदिते Ap. 41. सातस्य जलमाजेग नायते  $C^{1,2}$ . LXV, 2. खिलिनाः प्रामीस्वीत  $V^4$ ; खिलिनो प्रामिस्वीत  $V^{1-3}$ ; खिलिनेः प्रामीस्वीत  $C^{1,2}$ ; खिलिनेः प्रामीस्वीत  $V^4$ ; खिलिने प्रामिस्वीत  $V^{1-3}$ ; खिलिनेः प्रामीस्वीत  $V^{1,2}$ ; खिलिनें प्रामीस्वीत  $V^{1,2}$ ; खिलिनें प्रामीस्वीत  $V^{1,2}$ ; खिलिनें प्रामीस्वीय अगलेगाः स्वीत  $V^{1,2}$  insert, काचकीय(कीचकीय)-मन्त्रेगारुखजीवस्य भगवताः; see the C. जीवाविनिवीवादानं  $V^{1-3}$ .

<sup>37.</sup> पूर्वीत्तसंख्रापेच्याधिनसंख्या गायनी जपेत्।... 41... उद्भृतेनानुद्भृतेन वा तीर्थातीर्थसाधारणेन।... LXV, 2... इति नाचनीय-सन्त्रेण चेष्ठयजीवस्य भगवता जीवा विनयिता साचीति स्नरणात्।

तिस्ति भिर्धं निवेदयेत्। ३। हिर्ण्यवर्णं इति चतस्तिः पाद्यम्। ४। शं न आपो धन्वन्या द्रत्याचममीयम्। ५। ददमापः प्रवहतेति स्नानीयम्। ६। रथेषक्षेषु दृषभराजा द्रत्यनु लेपना लंकारी। ७। युवा सुवासा द्रति वासः। ८। पुष्पावतीरिति पुष्पम्। १। धूरसि
धूर्वेति धूपम्। १०। तेजाऽसि शुक्रमिति दीपम्। ११।
दिधिकावण द्रति मधुपर्कम्। १२। हिर्ण्यगर्भ द्रत्यष्टाभिनैविद्यम्। १३।

चामरं व्यजनं माचां छत्तं पानासने तथा। साविनेशैव तत्सर्व देवाय विनिवेदयेत्॥ १४। एवमभ्यर्च च जपेत्मूत्तं वै पौरुषं ततः। तेनैव जुहुयादाच्यं य इच्छेच्छाश्वतं पदम्॥ १५॥ ६५॥ न नक्तं ग्रहीतेनाद्केन देविपतृकर्म कुर्यात्।१। चन्दनसृगमद्दाहकर्पूरकुङ्गमजातीफलवर्जमनुखेपनं न द्यात्।२। न वासा नीलीरक्तम्।३। न मिणसुव-र्णयाः प्रतिरूपमलंकरणम्।४। नागम्य।५। नागिस्य।६। न कण्डिकजम्।७। कण्डिकजमिप गुक्तं सुगस्थिकं तु द्यात्।८। रक्तमिप कुङ्गमं जलजं च द्यात्।६। न धूपार्थे जीवजातम्।१०। न घततेलं विना किं च न दीपार्थे।११। नाभक्ष्यं नैवेद्यार्थे।१२। न भक्ष्ये अप्यजामहिषीस्थीरे।१३। पच्चनखमत्य-वराहमांसानि च।१४। प्रयतस्य गुच्चिमूत्वा सर्वमेव निवेद्येत्। तन्मनाः सुमना भूत्वा त्वराक्रोधविवर्जितः॥१५॥ ६६॥

श्रथामिं परिसमूद्य पर्युख्य परिस्तीर्य परिविच्य सर्वतः पाकादग्रमुडृत्य जुद्दयात्।१। वासुदेवाय संक-

LXVI, 1. ग्रहोतेादकेन V<sup>4</sup>. See LXXIX, 1. 6 om. v; C<sup>1,2</sup> place it before 5. See LXXXI, 5. 8. तु om. C<sup>1,2</sup>.

LXVI, 1. उक्तीपचार त्रथिविचनं घट्षष्टितमेन कर्तुम् ... 2. दाख् सुगन्धिदेवदाकः ।... 4. क्वाचिममणिसुवर्णादिनिर्मितमलंकारं न द्यात्।... 5. उग्री घ्राण्यलानिकरो गन्धी यस्येति तत्। धत्तूरादि॥ 7. कर्यटिकट्योद्भवं कर्यटकारिकादि।... 9... रक्तीत्पलम् ... 10. प्राप्यक्षं नखप्रक्षादि धूपले न देयम्।... LXVII, 1... परिषिच परिता दर्भानभितोऽभिषिच।... च्यमस्याचलारिष्यद्वासपरिमितम् ...

<sup>5.</sup> शज C<sup>1,2</sup>v. धनुन्या V<sup>1-4</sup> N. See Ath. V. I, 6, 4. 7. रघे-खर्चेषु V<sup>1-4</sup> C<sup>1,2</sup> N.; •खर्चेषु v. See Taitt. Brâhm. II, 7, 7, 2. 10. धूर्व इति V<sup>1-4</sup>v; धूपमिति C<sup>1,2</sup>. See the C. and Vâjas. Samh. I, 8.

<sup>5.</sup> भन्न चापा धनुन्या इति कठभाखीययैक्चा 6. इदमापः प्रवइते खेक्यर्चा 7. रथेखर्चे खिति कठभाखीयेखतुर्भिक्त 8. युवा
सुवासा इत्येक्यर्चा 9. पृष्पावतीः प्रस्वतीरिति तेत्तिरीयचा पृष्पम्॥
10. धूरिस धूर्व धूर्वन्तिमिति तेत्तिरीययज्ञ्या धूपम्॥ 11. तेजाऽसि सुकमिति कठभाखीययेकचा दीपम्॥ 12. दिधकाव्य चकारिधमित्येकयर्चा 13. हिरस्थार्भः समवर्तते खारम्य यिखदापा मिहने खन्ताभिरस्याभभीति केत्रस्थार्भः समवर्तते खारम्य यिखदापा मिहने खन्ता सिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्याभिरस्यस्याभिरस्याभिरस्यस्याभिरस्याभिरस्यस्याभिरस्यस्याभिरस्यस्याभिरस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस

886

र्षणाय प्रद्यमायानिरुद्वाय पुरुषाय सत्यायाच्युताय वासुदेवाय। २। त्रथाप्रये सोमाय मिनाय वरू-णायं इन्द्रायं इन्द्राग्निभ्याम् विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजाप-तये अनुमत्ये धन्वन्तरये वास्तोष्यतये अग्रये स्विष्टकते च ११। ३। तताऽन्त्रभेषेण बलिम्पहरेत्। ४। तस्रोपतस्राभ्याम्। ५। अभितः पूर्वेणाग्निम्। ई। अम्बा नामासीति द्ला नामासीति नितली नामासीति चुर्णोका नामासीति सर्वासाम् । ७। नन्दिनि सुभगे सुमङ्गलि<sup>र</sup> भद्रंकरीति<sup>ध</sup> स्निष्ठिभिप्रदक्षिणम् । ८। स्थुणा-यां धुवायां त्रियै हिर्ण्यकेश्यै वनस्पतिभ्यश्व । १।

LVII, 3. C<sup>1,2</sup>v omit the figures in 3, 7, 8, 14. 5. भच्चोपभच्चाभ्याम् ।  $V^{1-4}v$ ; भच्चोपभच्चाभ्याम् ।  $C^{1,2}$ ; भच्चमेादनादिः । उपभच्चं प्राकादिः । N.; तच्चीपतचाभ्याम् Kâth. Grihyas. 6. पूर्वेशामे: । C1,2. 7. अम्बा (अवा), त्वला, नितन्ती (नितन्त्री), चिप्रशिका V1-4 C1,2; अधो, सुप्रताका, अस्त्यती v. See Kâth. Grihvas., and Kâthaka XL, 4; Taitt. Samh. IV, 4, 5,1. 8. भद्रकालीति V1-4 C1,2. खस्थिव C1.2. 9. वनस्पतिभ्यः। C1,2: • भ्य । V.

धर्माधर्मयोद्धरि सत्यवे च। १०। उद्धाने वरुणाय । ११। विष्णव द्रत्युलुखले। १२। मरुद्या द्रित हषदि । १३। उपरि शर्गो वैश्रवणाय राज्ञे भृतेभ्यश्वर । १४। इन्द्रायेन्द्रपुरुषेभ्य इति पूर्वार्धे। १५ । यमाय यमपुर-षेभ्य इति दक्षिणार्धे। १६। वरुणाय वरुणपुरुषेभ्य इति पञ्चार्धे। १७। सामाय सामपुरुषेभ्य इत्युत्तरार्धे । १८। ब्रह्मणे ब्रह्मपुरुषेभ्य इति मध्ये। १९। उर्ध्वमा-काणाय। २०। दिवाचरेभ्यो भूतेभ्य इति स्वरिडले । २१। नतंचरेभ्य इति नत्तम्। २२। तता दक्षिणा-ग्रेषु दभेषु पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय माने पितामस्य प्रिपतामस्य खनामगावाभ्यां च पिग्डिन-र्वपणं कुर्यात् । २३ । पिएडानां चानुलेपनपृष्पधूपनैवे-द्यादि द्यात्। २४। उदकक्तश्रमुपनिधाय स्वस्ययनं वाचयेत्। २५। श्रकाकश्रपचानां भुवि निर्वपेत्। २६।

11. उद्याने । C1,2 v.

<sup>3.</sup> कठशाखानसारेण वैश्वदेवमाह।... अम्यादिभ्या दादशाज्ञतीर्जुज्ञ-यात्।... 6. उभयस्यां दिशि अभितः अमेः पर्वे प्रदित्त्वां कला प्रथमं प्रेंशितरकेरणे। (Devapâla, Kâthakagriĥyabhâshya). 7. व्यम्बा नामासीति सप्त। पूर्वेणाधिमित्यनुषञ्यते (Kâth. Grihyas. and Dev.). 8. अभिद्वागं प्रदित्तगं यथा भवति पूर्वद्विग कागादारम्य। (Dev.) 9. भ्रवा ग्रहाधारभूता स्थणा सकर्णसम्भस्तस्यां श्रिय इति दाभ्याम्। हिर्ण्यकेशीति श्रीविशेषणम्॥

<sup>10.</sup> धर्मादिदाभ्यां ग्रहदारे। धर्माधर्मयार्मिलितयार्देवतालममीषो-मीयवत्॥ 12. विष्णवे नम इति... (Dev.) 14. प्ररणं ग्रहं तदुपरि च्यट्टालिकायां वैश्ववणायेति द्वाभ्याम्। 15. प्ररण इत्यनुवर्तते।... 22. राजी वैश्वदेवे क्रियमाणे नक्तंचरेभ्य इत्येकम्। दस्वादिरूपसंधाकाराभ्यां च पिग्छदानं कार्यम् ...। 25. सित्तत्वं ब्रहीति यं कंचिद्वास्त्रणं वाचयेत्। तं ब्राह्मणाय दद्यादिव्यर्थः॥

भिक्षां च दद्यात्। २७। ऋतिथिपूजने च परं फल-मधितिष्ठेत्। २८। सायमतिथिं प्राप्तं प्रयत्नेनार्चयेत । २८। ऋनाशितमतिथिं ग्रहे न वासयेत्। ३०। यथा वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुर्येया स्त्रीणां भर्ता तथा ग्रहस्थ-स्यातिथिः। ३१। तत्पूजायां स्वर्गमाप्नोति। ३२। ऋतिथिर्यस्य भग्नाभा एहात्प्रतिनिवर्तते । तसात्सुक्रतमादाय द्ष्कृतं तु प्रयच्छति ॥ ३३॥ एकराचं हि निवसन्तिविश्रीह्मणः स्मतः। अनित्यं हि स्थिता यसात्तसादितिथिरच्यते॥ ३४॥ नैक्यामीणमतिथिं विप्रं सांगतिकं तथा। उपस्थितं यहे विद्याद्वार्या यचामयोऽपि वा ॥ ३५ ॥ यदि त्वतिथिधर्मेण स्वियो ग्रहमागतः। भुक्तवत्म च विप्रेषु कामं तमपि भाजयेत् ॥ ३६॥ वैश्यश्रद्राविप प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ। भाजयेत्मह भृत्येस्तावान्द्रशंस्यं प्रयोजयन् ॥ ३०॥

इतरानिप सखादीनसंप्रीत्या यहमागतान्। प्रकृतानं यथाश्कि भाजयेता समार्थया ॥ ३८॥ स्ववासिनीं कुमारीं च रेागिणीं गुर्विणीं तथा। अतिथिभ्योऽय एवैतान्भाजयेदविचार्यन् ॥ ३८॥ त्रदत्त्वा यस्तु एतेभ्यः पूर्व भुङ्गेऽविचक्षणः। स भुज्जाना न जानाति श्वरधेर्जीधमात्मनः॥ ४०॥ भुक्तवत्म च विप्रेषु खेषु सत्येषु चैव हि। भुज्जीयातां ततः पश्चादविशष्टं तु दंपती ॥ ४१। देवान्पितृक्मनुष्यांश्व भृत्यान्यस्याश्व देवताः। पूजियत्वा ततः पश्चात्रहस्यः श्रेषभुग्भवेत्॥ ४२॥ अघं स केवलं भुद्धे यः पचत्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामनं विधीयते ॥ ४३॥ स्वाध्यायेनामिहोचेण यज्ञेन तपसा तथा। न चाम्रोति यही खेाकान्यया त्वतियिपूजनात् ॥ ४४॥

<sup>30—33</sup> T. and C. om. V<sup>4</sup>; but 34 is numbered as such. 34. व्यनित्या हि स्थितिर्थे • C<sup>1,2</sup>. 36. पूज्येत्॥ C<sup>1,2</sup>v.

<sup>27.</sup> भिद्यां ग्रासमात्राम् ।... 29. सायं वैश्वदेवान्ते ।... 35. एक-ग्रामेभवा एकग्रामिणकादृशं विष्रम् ।... पूर्वपरिचया विद्यते येनासौ सांगतिकः । तं च ।... 37... भ्रत्यः... सह भोजनीयौ न त्वितिषधर्म-ग्राचनीयौ । स्रवास्मास्यातिथित्वाभावात् ।...

<sup>38.</sup> इतराखपि C<sup>1,2</sup>. 39. सुवासिनीं C<sup>1,2</sup>v. See the C. and M. III, 114. 40. Manu has तु य 41. अत्येषु खेषु C<sup>1,2</sup>.

<sup>38.</sup> इतरान्प्रधावसिक्तादीन् । सिखसंबिधनस्थ ।... 39. ऊढा पित्रप्रहस्था बन्या स्वासिनी । सुवासिनीति पाठे... 41. विप्रा स्वित्ययस्वकारादितिश्विवदागता स्थागताः चित्रयस्थ । साः सिखसंबिधवान्धवाः।
सत्या भरणीया मातापित्रादयः ।... चकाराहासीदासाः ।... 42. प्रह्मा
देवताः स्थादयः । चकाराच्छकाकादयः ।...

सायंप्रातस्वितयये प्रद्यादासनादके । श्रदां चैव ययाश्रत्या सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ४५ ॥ प्रतिश्रयं तथा श्रय्यां पादाभ्यङ्गं सदीपकम् । प्रत्येकदानेनाप्नोति गोप्रदानसमं फलम् ॥ ४६ ॥ ६७ ॥

चन्द्राकीपरागे नाश्रीयात्।१। स्नात्वा मुक्तयोर-श्रीयात्।२। श्रमुक्तयोरस्तंगतयोः स्नात्वा दृष्ट्वा चाप-रेऽद्वि । ३। न गोब्राह्मणोपरागेऽश्रीयात्।४। न राच्चो व्यसने।५। प्रवसिताग्निहोची यदाग्निहोचं क्रतं मन्येत तदाश्रीयात्।६। यदा क्रतं मन्येत वैश्वदेवमपि ।७। पर्वणि च यदा क्रतं मन्येत पर्व। ८। नाश्रीया-चाजीणें।६। नार्थराचे। १०। न मध्याह्रे।११। न संध्ययोः।१२। नार्द्रवासाः।१३। नैकवासाः ।१४। न नग्नः।१५। नोद्रके।१६। नीत्कुटकः।१७। न भिनासनगतः। १८। न च शयनगतः। १९। न भिन्नभाजने। २०। नात्मङ्गे। २१। न भुवि। २२। न पाणौ। २३। लवणं च यच दद्यात्त नाश्रीयात्। २४। न बालकान्त्रिर्भर्त्यत् । २५ । नैका म्हम् । २६ । नाइतस्रेहम्। २७। न दिवा धानाः। २८। न राची तिलसंबन्धम्। २८। न दिधिसक्तृन्। ३०। न केवि-दारवटिपप्पलशाणशाकम्। ३१। नादः वा। ३२। ना-हुत्वा। ३३। नानाईपादः। ३४। नानाईकरमुख्य । ३५। ने च्छिष्टय प्रतमाद्यात्। ३६। न चन्द्रार्कता-रका निरीक्षेत। ३७। न मुधानं स्पृशेत्। ३८। न ब्रह्म कीर्तयेत्। ३८। प्राङ्मखोऽश्रीयात्। ४०। दक्ष-णामुखो वा। ४१। अभिपूज्यानम्। ४२। सुमनाः स्रम्यनु लिप्तय। ४३। न निः भेषक्रत्यात्। ४४। अन्यन द्धिमधुसर्पिःपयःसक्त्पलमादकेभ्यः । ४५ ।

LXVIII, 3. •गतयार्ट्या स्नात्वा  $C^{1,2}v$ . 5. राज्ञो  $V^4$ . N. राजायसने  $V^{1-3}$ ; राजयसने  $C^{1,2}v$  Ap. 8. पर्न om.  $V^4$ . 16. न जनस्थः।  $C^{1,2}$ . from the C. 17. नेत्लुट्रनः।  $C^{1,2}$ .

<sup>45...</sup> विधिपूर्वनं मध्यर्भविधिना। 46... पादयाः प्रचालन-पूर्वनं इतादिनाभ्यञ्जनम्। दीपा विवासीद्योताय। एएषां प्रत्येनं दानेन... LXVIII, 3... खपरे ऽक्ति... उदितौ दृष्टा... खन्नीयात्। ... 4...तिहने नान्नीयात्। ... 9. खनीर्णे धूनाद्गारे। ... 15. नमो दश्चिधः प्रागुत्तः॥ 16. जनस्यो नौकास्यो वा... 17. उत्नुटन ऊर्ध्वजानुः॥

<sup>26.</sup> सिग्धम्  $C^{1,2}$ . 29. तिलसंयुक्तम्  $C^{1,2}$ . 34. नाई॰  $V^4$ . 43. ॰िजः।  $C^{1,2}$ .

<sup>23.</sup> पाणौ पाणितले ॥ 25. खपङ्कौ भुञ्जानान्नालकान् ... 29. तिलेः संबन्धो यस्य तदात्रो ।... 30. राजौ ... 32. यहेविद्वजातिभ्यो न दयात्त्र भन्नयेत् ।... 37. उच्छिष्ठश्वन्द्रादीव्र प्रशेत् ।... 38. उच्छिष्ठो मस्तकं न स्पृणेत् ।... 39. उच्छिष्ठो वेदं ने।चारयेत् ।... 44. परि-विष्ठमद्रं निःश्रेषं नादात् ।... 45. सर्पिष्टतम् ।...

नाश्रीयाद्वार्यया सार्धं नाकाभे न तथात्यतः।
बद्धनां प्रेक्षमाणानां नैकस्मिन्बइवस्तथा ॥ ४६॥
श्रून्याखये वद्धिग्रहे देवागारे कथं च न।
पिवेनाञ्जिखना तायं नातिसौहित्यमाचरेत्॥ ४०॥
न तृतीयमधाश्रीयान चापथ्यं कथं च न।
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराभितः॥ ४८॥
न भावदृष्टमश्रीयान भाग्डे भावदृषिते।
श्रयानः प्राढणादश्र हत्वा चैवावसिक्थकाम्॥ ४८॥ ६८॥

नाष्ट्रमीचतुर्दशीपच्चदशीषु स्त्रियमुपेयात्।१। न श्राडं सुक्ता।२। न दत्त्वा।३। नापनिमन्त्रितः श्राडे ।४। न वती।५। न दीक्षितः।६। न देवायतनश्रमशा-

47. श्रून्यागारे  $C^{1,2}v$ . LXIX, 2. न खाला भुक्ता। v. 3. न श्राद्धं दत्त्वा  $C^{1,2}$ ; श्राद्धं from the C. 5. न खाला। न ऊता। न व्रती। नेपिष्य भुक्ता वा।  $C^{1,2}$ . The last clause is from the C.

नश्रन्यालयेषु । ७। न दृष्टमू लेषु । ८। न दिवा। १। न संध्ययोः । १०। न मिलनाम् । ११। न मिलनः । १२। नाभ्यक्ताम् । १३। नाभ्यक्तः । १४। न रेगा-र्ताम् । १५ । न रेगार्तः । १६ । न हीनाङ्गीं नाधिकाङ्गीं तथैव च वये।ऽधिकाम् । ने।पेयाहुर्विणीं नारीं दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥१७॥ ६८॥

नार्द्रपादः सुष्यात् । १। ने निरापरिश्राः । २। न नग्नः । ३। नार्द्रवंशे । ४। नाकाशे । ५। न पालाशे श्यने । ६। न पञ्चदारुकते । ७। न गजभग्नकते। ८। न विद्युद्दम्धकते । ६। न भिन्ने । १०। नाग्निसृष्टे । ११। न घटासिक्तद्रुमजे । १२। न स्मशानश्रन्थालयदेवता-

<sup>46...</sup> बह्रनामिति बद्धम् साभिलाषं प्रेच्यमाणेषु नाश्रीयात्। 47. श्रून्यं निर्जनं यदालयं ग्रष्टं तत्र । वहीनां गार्चपत्यादीनां ग्रष्टे श्राला-याम् ।... 48... कालदयातिरिक्तो हतीये काले नाश्रीयात् ।... 49. यस्मिन्द्रश्चे विचिकित्सा भवति तद्भावदुष्टम्...पीयूषादि...। तच्च जातिदुष्टादेषपत्रच्याम् ।... सप्तविधमभाज्यम् । भावेन चित्तरच्या दृष्टिते चेच्चादिभाग्डसदृश्चे भाग्छे दुर्जाच्यादिभोजनदृष्टे च ।...श्र्याना भूमाविष तिर्यभूतः। श्रयनगतस्य प्रागेव निष्ठेधात्।... LXIX, 3. श्राद्धकरणा-नन्तरम्॥ 5. व्रतं श्राद्धदिनपर्वेद्यम्तनमेकादश्चादिकं च तद्दान्।...

LXX, 1. खप्यात्।  $C^{1,2}v$  Ap. 2. नात्त्रापरवाक्शीराः।  $C^{1,2}$ . 4. नातुवंशम्।  $V^{1-4}$  Ap.; वंशो मेळी तद्दीर्घमनु N.; नार्दवंशम् v. 6. पलाशशयने  $C^{1,2}v$ . 11. ॰ खुद्धे  $C^{1,2}$ ; ॰ मुद्धे v.

<sup>8...</sup> बद्धवचनाद्र्ल्यवतादिग्रहणम्। 11. न मिलनाद्भवस्त्राम्।... रजस्वतीयवद्यणमिदम्।... LXX, 2... प्राग्दिद्यणयेरभ्यनुष्पानम-नेन। प्राग्दिद्यणप्रिराः खप्यान्नोदक्प्रत्यक्षिराः कचिदिति स्मरणात्।... 8. ग्रजेन भग्नस्य तरोः कास्ठेन कते॥ 9. विद्युता दग्धस्य तरोः कास्ठेन कते॥ 10... न प्रीर्णस्वद्वायामिति पैठीनसीयात्॥ 11. विद्युद्धिने नाप्यमिना दग्धे॥ 12. घटैः ज्ञा सर्वदा सिक्तस्य तरोः कास्ठेन कते॥

यतनेषु । १३। न चपलमध्ये । १४। न नारीमध्ये । १५। न धान्यगोगुरुहुताश्रनसुराणामुपरि । १६। ने चिछ्छो न दिवा सुप्यातसंध्ययोर्न च भसानि। देशे न चाशुचौ नार्द्रे न च पर्वतमस्तके ॥ १०॥ ००॥

श्रथ न कं च नावमन्येत। १। न च हीनाधिका-क्रान्मूर्वात्यनहीनानवहसेत्। २। न हीनान्सेवेत । ३। स्वाध्यायविरोधि कर्म नाचरेत्। ४। वयोऽनुरूपं वेषं कुर्यात्। ५। श्रुतस्याभिजनस्य धनस्य देशस्य च । ६। नोइतः। ७। नित्यं शास्त्राद्यवेश्वीस्यात्। ८। सित विभवे न जीर्णमलवद्दासाः स्यात्। ६। न नास्तीत्य-भिभाषेत। १०। न निर्गन्थायगन्थि रक्तं च माल्यं विभयात्। ११। विभ्याज्ञलजं रक्तमिप। १२। यष्टं च

वैगावीम्। १३। कमग्डलुं च सादकम्। १४। कार्पा-समुपवीतम् । १५ । रौको च कुग्डले । १६ । नादित्य-मुद्यन्तमीश्चेत । १७ । नास्तं यान्तम् । १८ । न वाससा तिरोहितम्। १६। न चादर्शजलमध्यगतम्। २०। न मध्याह्रे। २१। न कुइस्य गुरार्मुखम्। २२। न तैली-दक्योः स्वां छायाम्। २३। न मलवत्यादभें। २४। न 🕇 पत्नीं भोजनसमये। २५ । न स्त्रियं नग्नाम्। २६। न कं च न मेहमानम्। २७। न चालानभ्रष्टकुञ्जरम् । २८। न च विषमस्थो रुषादियु इम्। २८। नानमत्तम् । ३०। न मत्तम्। ३१। नामेध्यमग्ना प्रशिपेत्। ३२। नास्क्। ३३। न विषम्। ३४। श्रंभस्यपि। ३५। नामिं लङ्घयेत्। ३६। न पादौ प्रतापयेत्। ३७। न कुशेषु परिमृज्यात्। ३८। न कांस्यभाजने धावयेत् । इह । न पादं पादेन । ४०। न भुवमालिखेत् । ४१।

<sup>17.</sup> खप्यात्  $C^{1,2}v$ . LXXI, 2. हीनाङ्गाधिका॰  $C^{1,2}v$ : 5. वेशं  $V^{1-3}$   $C^{1,2}v$ .

<sup>14.</sup> चपला दुर्श्यसनी इक्तपादादिविचेप्ता॥ 16... ग्रवादिशब्देन तच्छाला उचन्ते। धान्यवत्माचात्तदुपरि श्रयनासंभवात्।... 17. उच्छिष्ठ ऊर्ध्वाधरोच्छिष्ठवान्।... चश्रुचौ मूचविष्ठाद्युपहते देशे।... LXXI, 1. कं च न सममुत्नुष्ठमपद्यष्टं वा... 4. खाध्याया वेदाध्ययनाध्यापन- क्रियाः।... 8. श्रास्यते धर्मा यैक्तानि स्मृतिमीमांसादीनि। आदिशब्दा- इनबुद्धाराग्यादिप्रतिपादकानि।... 10. ग्रहेन्धनाद्यभावेऽपि नाक्तिशब्दं नाचारयेत्। किंतु पूर्णमिति ब्रुयात्॥

<sup>23.</sup> खच्छायाम्। C<sup>1,2</sup>v. 30 om. C<sup>1,2</sup>. 31 om. v. Ap. quotes both Sûtras. 38. कुर्शे स्तेषु वा C<sup>1,2</sup>.

<sup>19.</sup> वस्त्रान्तरितमपि ॥ 22... गुरुः श्रेयान् ॥ 25. खस्य पत्नग्र वा भोजनकाले... 27. मत्रपृरीषे कुर्वाणम्... 28. बन्धन्त्रतं गजम् । चकाराद्यात्रादीं श्राः ।... 29. विषमे जनसंमर्दादा पलायनायाग्ये देशे स्थिता रुषगजमिह्षादियुद्धम्।... 32. खमेध्यं छीतनादि।... 37. खमाविति श्रेषः ॥ 41. कास्त्रादिभिः ॥

न ले छमदी स्यात्। ४२। न त्याच्छेदी स्यात्। ४३। न दन्तैर्नखे ले मानि च्छिन्द्यात्। ४४। द्यूतं वर्जयेत्। ४५। बालातपसेवां च। ४६। वस्त्रोपान हमाल्योपवी-तान्य स्थानि न धारयेत्। ४०। न स्रद्राय मितं द्यात्। ४८। ने तिलान्। ५०। न चास्योपदि से डर्मम्। ५१। न व्रतम्। ५२। न संहताभ्यां पाणिभ्यां सिर उदरं च कण्डूयेत्। ५३। न दिधसुमनसी प्रत्याच्छीत। ५४। नात्मनः सजमपक- धेत्। ५५। सुनं न प्रबोधयेत्। ५६। न रक्तं विरागयेत्। ५०। नोद्यामिभभाषेत। ५८। न खेच्छान्यजान्। ५८। स्रित्यामिभभाषेत। ५८। न खेच्छान्यजान्। ५८। स्रित्यामिभभाषेत। ५८। न प्रकेचित्राम्यजान्। ५८। स्रित्यामिभभाषेत। ६१। न प्रकेचे

॥ विष्णसरतौ ०१ ॥

वत्सकम्। ६२। नाडातान्प्रहर्षयेत्। ६३। न स्रूद्राज्ये निवसेत्। ६४। नाधार्मिकजनाकीर्णे। ६५। न संव-सेद्वैद्यहीने। ६६। नीपसृष्टे। ६७। न चिरं पर्वते। ६८। न द्याचेष्टां कुर्यात्। ६८। न द्यागीते। ७०। नास्कोटनम्। ७१। नास्त्रीलं कीर्तयेत्। ७२। नाद्यतम्। ७३। नाप्रियम्। ७४। न कं चिन्मर्मणि स्पृशेत्। ७५। नात्मानमवजानीयाद्दीर्घमायुर्जिजीविषुः। ७६। चिरं संध्योपासनं कुर्यात्। ७०। न सर्पश्रस्त्रैः क्रीडेत्। ७८। स्रास्योपासनं कुर्यात्। ७०। न सर्पश्रस्त्रैः क्रीडेत्। ७८। स्रास्योपासनं कुर्यात्। ७०। न सर्पश्रस्त्रैः क्रीडेत्। ७८। स्रास्योपासनं कुर्यात्। ७०। न सर्पश्रस्त्रैः क्रीडेत्। ७८। चिरं संध्योपासनं कुर्यात्। ७०। न सर्पश्रस्त्रैः क्रीडेत्। ७८। चिरं संध्योपासनं कुर्यात्। ७०। न सर्पश्रस्त्रैः क्रीडेत्। ७८। चिरं संध्योपासनं कुर्यात्। ७०। शास्यं शासनार्थं ताड्येत्। ८१। तं च वेणुद्खेन रज्या वा पृष्ठे। ८२। देवब्राह्मण्यास्त्रम- हात्मनां परिवादं परिहरेत्। ८३। धर्मविरुद्वी चार्यः

<sup>53</sup>. कार्ड्येत  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$  Ap. 55. कापक घेयेत् ।  $V^{1-3}$   $C^{1,2}$ v. 57 om.  $C^{1,2}$ v. 60. प्रदिच्यां  $C^{1,2}$ .

<sup>42.</sup> करेग म्हत्यिग्रम् विश्वां न स्थात्।... 44... लेमानि अस्त्रादीनि।... 46. बालातपः प्रातरातपः। संगवातप इत्यन्थे। प्ररदातप इत्यपरे।... 49... श्रूदोऽच दासव्यतिरिक्तः।... 52. वर्त प्राय-स्थिम्।... 56. खापेच्या विद्यादिभिरिधकं प्रथानं न प्रबोधयेत्।... 57. खात्मन्थनुरक्तं रूचभाषणादिभिनं विरक्तं कुर्यात्।... 60. खिमः श्रीतः स्मार्तेख। देवो विष्ण्वादिप्रतिमा।... कर्ण्यावतादुत्तरीयाद्धिः कुर्यात्।... 61. प्रकीये यवादिचीचे निरूष्टं धान्यं भच्यन्तीं प्रस्मे गां नाचचीत।... 62. प्रप्रव्दो ऽनुषच्यते। गोस्तन्थे पिवन्तं वत्यम् ...

<sup>71</sup> om. v. नास्ताटनं कार्यम् ।  $C^{1,2}$ . See the C. 75. किं  $C^{1,2}$ . 79. खानि खानि  $C^{1,2}$ . 80. नापयच्छेत् ।  $V^4$ . See M. IV, 164. 82. तन्वा  $C^{1,2}$ ; तर v; तं तु Ap.; तं ग्राखमेव N.

<sup>63.</sup> उद्धतानृन्मार्गवर्तिनस्तदनुकूलाचर सेन नेत्सा हयेत् ॥ 67. उप- स्ट्यो व्याध्यभिभूतः । . . 69 . . दघाटना दिर्घ घाचे या ॥ 71. दिल्लां सा- रोपिते वामवाहा दिल्लामा स्वाप्त प्रव्यवस्त्र समास्ते टनम् । न कार्यम् । . . 75. मर्मास्त प्रामायतना नि . . वच्छमा सानि (XCVI, 89)। तच कं चिद्रि न स्पृश्चे द्वाभिष्ट स्त्र । सर्म दुख्य रितं न प्रकाश ये दिल्ला ॥ 77. दी घी युळ्ला मः . . 78. सर्पे विषधरः । . . 80. परता डनार्थम् . . 81. शास्यं शासना हं शिष्यप चादिकम् । . . 83 . . महात्मने स्वयः । . . .

कामी। ८४। लोकविदिष्टं च धर्ममिष। ८५। पर्वसु
शान्तिहोमं कुर्यात्। ८६। न तृणमिष छिन्द्यात्। ८०।
श्रलंकतश्र तिष्ठेत्। ८८। एवमाचारसेवी स्थात्। ८८।
श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यग्साधुभिश्र निषेवितम्।
तमाचारं निषेवेत धर्मकामा जितेन्द्रियः॥ ६०॥
श्राचाराह्मभते चायुराचारादीसितां गतिम्।
श्राचाराद्यनमञ्जयमाचाराद्यन्त्र्यलञ्जणम्॥ ६१॥
सर्वलञ्जणहीनाऽपि यः सदाचारवान्तरः।
श्रद्धधानाऽनस्त्रयश्र श्रतं वर्षाणि जीवित। ६२॥ ७१॥

दमयमेन तिष्ठेत्। १। दमश्रेन्द्रियाणां प्रकीर्तितः । २। दान्तस्यायं लेकाः परश्च। ३। नादान्तस्य क्रिया का चित्सम्ध्यति। ४। दमः पविचं परमं मङ्गल्यं परमं दमः। दमेन सर्वमाप्रोति यिकांचिन्मनसेच्छिति॥ ५॥

90. धर्च V4 N.; धर्म V1-3. See M. IV, 155.

दशार्धयुक्तेन रथेन यातो

मनावशेनार्थपथानुवर्तिना।

तं चेद्रथं नापहरन्ति वाजिन
स्तथागतं नावजयन्ति शचवः॥६॥

श्रापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविश्चन्ति यदत्।

तदन्तामा यं प्रविश्चन्ति सर्वे

स शान्तिमाम्नोति न कामकामी॥७॥७२॥

श्रथ श्राह्मेषुः पूर्वेद्युर्बाह्मणानामन्त्रयेत्।१। दितीये ऽहि शुक्तपक्षस्य पूर्वाह्मे कष्णपक्षस्यापराह्मे विप्रान्सु-स्नातान्स्वाचान्तान्यथाभूयो विद्याक्रमेण कुशोत्तरेष्ठास-नेषूपवेश्ययेत्।२। दौ दैवे प्राङ्मुखौ चींश्र पित्य उद-

LXXII, 6. याति C1,2; याते v. LXXIII, 3. पिश्चे V4 C1,2.

<sup>85...</sup> लोकिनिन्दितम् ... 87. पर्वसु ... 88. खक्चन्दनादिभि-रजंक्वतिक्तिस्तेत् ।... LXXII, 1. दमाऽन्तः करणिनयमः । यमा बा-च्चोन्त्रयनियमः ।... 2. अन्तः करणिनयमेन चच्चरादीन्त्रियाणामपि नियमः प्रसिद्ध रव ॥ 4. ऐहिकी पारलोकिकी वा क्रिया ।...

<sup>6.</sup> दशार्धेन पश्चभिरिन्त्रियलचार्येनीजिभिर्युक्तेन पञ्चालचार्येन रघेन मनेलचार्यसारिधना वश्चीक्रतेन... या याति। तं तथा वर्तमानं शचवः कामक्रोधादया नावजयन्ति यदि तं रघं ते वाजिनः सारिधनानुग्रहीता नापथे प्रवर्तयन्ति।... 7... यं प्रविश्वन्यन्तरे प्रलीयन्ते। स यव श्रान्तिं तितिचामिति प्राप्नोति।... नेतरः। कामकामी। काम्यन्त रित कामा विषयास्तान्कामियतुं श्रीलमस्य॥ LXXIII, 2... तेले।दर्तनादिना सम्यक्षातान्।... साचान्तानिति नियमेनाचमनप्रतिनिधिनिरासः।... यथाभूया यथावयाबाङ्ख्यम्।...

कुलान्। ३। एकैकमुभयच वेति। ४। श्रामश्राद्येषु काम्येषु च प्रथमपञ्चकेनामिं हुत्वा। ५। पशुश्राद्येषु मध्यमपञ्चकेन। ६। श्रमावास्यासृत्तमपञ्चकेन। ७। श्रायहायण्या जर्ध्व कृष्णाष्टकासु च क्रमेणैव प्रथममध्यमात्तमपञ्चकैः। ८। श्रन्वष्टकासु च। ६। तते। ब्राह्मणानुत्रातः पितृनावाहयेत्। १०। श्रपयन्वसुरा इति दाभ्यां तिलैर्यातुधानानां विसर्जनं कृत्वा। ११। एत पितरः सर्वांस्तानम् श्रा मे यन्वेतदः पितर दृत्यावाहनं कृत्वा कृष्यतिलिमश्रेण गन्धोदकेन यास्तिष्ठन्य- स्ता वागिति यन्त्रे मातेति च पाद्यं निर्वर्त्यं निवेद्यार्थं कृत्वा िवेद्यं च कृष्यतिलवस्त्रपुष्पालंकारधूपदीपैर्यथा-

LXXIII, 11. अपयान्त्रसुरा इति आद्धविष्णकर्तृन्यातुधानानपसार्थ तिलेर् V<sup>1-3</sup> C<sup>1,2</sup>. See the C., from which the second clause has crept in.

5. हागुष्य पाजेति (to read इयमेवेति. See Kâthaka XXXIX, 10, and Kâth. Grihyas.) राच्योन्नं पश्चरप्रचें स्तां काठके प्रसिद्धम्। तस्याद्येन पश्चकेन विश्वदिकपूजानन्तरं पित्रावाद्य-नात्प्रवेमेवाधिहोमः कार्यः।... 10. काठकीयश्राद्धप्रयोगमाद्य। तता हीमानन्तरं वद्यमाणरीत्या यातुधानानपसार्य ब्राह्मणान्पितृनावाद्यय्य इत्यनुच्चार्यावाद्ययित तरनुचातः पितृनावाद्ययेत्।... ।1. उत्तहोमसमायनन्तरमप्यन्तिति मन्तदयेन तिलेः श्राद्धविद्यकर्तृन्यातुधानानपसार्यावाद्येत्। मन्त्रावाद्यनादिकममाद्य।

12. The Mantras in this and the following Sûtras appear to have been corrupted already in Nandapandita's time, and have been corrected with the aid of the Kâth. Grihyas. निवेद्य चानुत्रीपनं V<sup>4</sup>; नि॰ चा॰ कला V<sup>1-3</sup> C<sup>1,2</sup>v. The clause चा॰ क्ष॰ is not commented on by N., and not found in the Kâth. Grihyas. ट्राइतमझम्॰ V<sup>1-3</sup>; ट्राइतमझम् C<sup>1,2</sup>; ट्राइत॰-आदाय om. v. उक्क C<sup>1,2</sup>; उक्के V<sup>1</sup>.

<sup>12.</sup> उक्तप्रतीकेन मन्त्रेणावाह्नमुक्तप्रतीकाभ्यां मन्त्राभ्यां पाद्यमासादना-दिभिर्घ्यं संपाद्य निवेद्य गन्धा-(कुण्णा॰?) दिदीपान्तर्थयोक्तप्रकारेण प्रक्रया देविष्टित्राह्मणान्संपूच्य ग्रहीतमत्रमादित्येति मन्त्रेणावेद्य पृष्ट्वोत्तरे लब्धे... सामाय पिट्टमते खधा नमा यमायाङ्किरसे खधा नमा उपये कव्यवाह्नाय खधा नम इति मन्त्रत्रयेणाज्ञतित्रयं जुज्ज्यात् ॥ 13. ये मामकाः... इति चिभिर्मन्त्ररनुमन्त्र्य यथामिलितेषु सौवर्णेषु देवे राजतेषु पित्र्ये वा नम इति मन्त्रेणवेश्वदेविकयात्रीह्मण्योः प्रथमं निवेदयेत्। तचोपवीतिना कार्यम्।... 14... ततस्थामुक्णमणे उस्मत्यित्रे उमुक्गगोत्राय वसुरूपायेदमत्रं खधा नम इति वाक्यप्रये।गेणात्रं निवेदयेत्।... 15. तिव्रवेदितमत्रमदत्स सुञ्जानेषु त्राह्मणेषु देविष्टित्राह्मणेषु...

क्रव्यादिति जपेत्। १५। इतिहासपुराणधर्मशास्त्राणि चेति । १६। उच्छिष्टसंनिधी दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु पृथिवी दर्विरक्षतेत्वेकं पिएडं पिचे निद्ध्यात्।१७। अन्त-रीक्षं दर्विरक्षतेति दितीयं पितामहाय ।१८। दीर्दर्व-रक्षतेति तृतीयं प्रपितामहाय। १६। येऽच पितरः पेता इति वासे। देयम्। २०। वीरान्नः पितरा धत्त इत्यनम् । २१। ऋच पितरे। माद्यध्वं यथाभागमार-षयध्वमिति दर्भमूखे करावधर्षणम् ।२२। जर्जं वहन्ती-रित्यनेन सोदकेन प्रदक्षिणं पिएडानां विकिर्णं कत्वा अर्घपुष्पधूपाचेपनानादिभक्ष्यभोज्यानि निवेद्येत्।२३। उद्कपाचं मध्रुतितलैः संयक्तं च। २४। भुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु तिमागतेषु मा मे श्रेष्ठेत्यनं सत्रणमभ्युश्या-न्वविकिर्मुच्छिष्टायतः कत्वा तृप्ता भवन्तः संपन्निमिति पृष्टोदङ्मुखेषाचमनमादौ दत्ता ततः प्राङ्मुखेषु दत्ता

तत्रश्च सुप्रोक्षितिमिति श्राइदेशं संप्रोक्ष्य दर्भपाणिः सर्व कुर्यात्। २५। ततः प्राङ्मुखायता यन्मे राम इति प्रद्रिणं कत्वा प्रत्येत्य च यथाश्रक्ति दक्षिणाभिः समस्य-च्याभिरमन्तु भवन्त इत्युक्ता तैरुक्तोऽभिरताः सा इति देवाश्च पितरश्चेत्यभिजपेत्। २६। श्रश्चय्योदकं च नाम-गोचाभ्यां दच्वा विश्वे देवाः प्रीयन्तामिति प्राङ्मुखेभ्य-स्ततः प्राञ्जलिरिदं तन्मनाः सुमना याचेत। २९। दातारा नाऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च। श्रद्धा च ना मा व्यगमदह देयं च नाऽस्विति॥ २८॥ तथास्विति ब्रूयः। २६। श्रद्धां च ना बहु भवेदितयींश्च लभेमिहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिषा कं च न॥ ३०॥ इत्येताभ्यामाशिषः प्रतियह्म । ३१।

ब्राह्मणोक्षिष्ठाग्रते। विकिरणं काला अद्भिष्णं प्रोह्मते। इदं च सर्वं दर्भपाणिना कार्यम् ॥ 26. रामः काकः (Dev., Kâṭhakagṛihya-bhâshya)... 27. यहत्तमन्नोदकादि तदद्ययमस्विति दैवे पित्रे च नामगोत्राभ्यामुदकं दत्ता विश्वे देवाः प्रीयन्तामिति दैवे चोदकं दत्त्वा... खाशिषो याचेत । ता एवा ॥ 28. ने । उस्माकं कुले दातारा दानश्रीलाः पुरुषा वेदाध्ययनाध्यापनाविक्छेदेन वर्धन्तां संतितः पुत्रपौत्रपरां वर्धताम्।... देयं चान्नपानाद्यस्माकं कुले वज्रवमस्विति याचेत ॥ 29. ते च याचितास्त्रयास्विति प्रतिब्र्युः॥ 31. इत्युक्ताभ्यां... मन्नाभ्यामुक्ता खाशिषस्त्रयास्विति प्रतिव चनेन प्रतिग्रद्धा विप्रान्विसर्जयेत्॥

<sup>22</sup>. करघर्षमं  $C^{1,2}$ .  $\downarrow 23$ . विकरमं सेचनं ... च निवेदयेत्।  $C^{1,2}$ . 24. उदक्कपात्रं च  $C^{1,2}$ .

<sup>20...</sup> पिखोपरि वस्तं दद्यात्॥ 22... पिखाधःस्थितदर्भमूले कर-लेपावधर्षमं कुर्यात्॥ 23... सोदकेन पिख्यमेष्टेम... विकिरमं सेचनं कृष्याधादीन्पञ्च भोज्यान्ताज्ञिवेदयेत्॥ 24... चकारादञ्जनाभ्यञ्जनादी-नि।... 25... श्राद्धभोषमनं सहयां कुम्मसितं जलेनाभ्युच्य तस्यानस्य

वाजे वाज इति ततो ब्राह्मणांश्च विसर्जयेत्। पूजियत्वा यथान्यायमनुब्रज्याभिवाद्य च ॥ ३२ ॥ ७३ ॥

श्रष्टकासु दैवपूर्व शाकमांसापूपैः श्राइं कृत्वा त्वन्व-कृत्वास्त्रकावद्वी दैवपूर्वमेवं हुत्वा माचे पितामद्यी प्रिपतामद्यो च पूर्ववद्वाद्याणान्भोजयित्वा दक्षिणाभि-श्वाभ्यर्चानुव्रच्य विसर्जयेत्। १। ततः कर्षः कुर्यात् ।२। तन्त्रको प्रागुदगग्न्युपसमाधानं कृत्वा पिण्डिन्विप-णम्।३। कर्ष्वयमू के पुरुषाणां कर्ष्चयमू के स्त्रीणाम् ।४। पुरुषकर्षः चयसा।६। दक्षा मांसेन प्रयसा प्रत्येकं कर्ष्वयम्।०। पूर्यत्वा जपेदेतद्ववद्याः भवतीभ्योऽस्तु चाक्षयम्। ८॥ ७४॥

# पितरि जीवति यः श्राइं कुर्यात्स येषां पिता कुर्या-

LXXIV, 1. कला om. C<sup>1,2</sup>. कलान्वस्त्रावदक्तिं कला दैवपूर्व मात्रे v. 8. एतद्भवद्भो om. C<sup>1,2</sup>v. See the Kâțh. Gṛihyas. त्तेषां कुर्यात्। १। पितिर पितामहे च जीवति येषां पितामहः। २। पितिर पितामहे प्रपितामहे च जीव-ति नैव कुर्यात्। ३। यस्य पिता पेतः स्थात्म पिचे पिएडं निधाय पितामहात्परं दाभ्यां दद्यात्। ४। यस्य पिता पितामहस्य पेतौ स्थातां स ताभ्यां पिएडौ दत्त्वा पिता-महपितामहाय द्यात्। ५। यस्य पितामहः पेतः स्थात्म तस्मै पिएडं निधाय प्रपितामहात्परं दाभ्यां द्यात्। ई।

मातामहानामप्येवं श्राहं कुर्यादिचक्षणः। मन्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवर्जितम्॥७॥७५॥

LXXV, 2.  $C^{1,2}$  add जुर्यात्तमं पिता जुर्यात्। From the C. 3. चिम्रु जीवत्स नैव जुर्यात्।  $C^{1,2}$ . From the C. 4. प्रिपतामहात्  $C^{1,2}$ . पूर्वं for परं v. 5, 6 om. v. 6. यस्य पिखं om.  $V^{1-2}$ . स्थात् om.  $V^4$ . After 6,  $C^{1,2}$  add the following Sûtra, यस्य पिता प्रिपतामहस्य पेती स्थातां स पित्रे पिखं निधाय पितामहात्यरं द्वाभ्यां द्वात्। See Sûtra 4.

<sup>32...</sup> चा सीमान्तमनुबन्ध ... LXXIV, 1... यथाक्रमं शाक-मांसापूर्णः ।... यथोक्तविधिना श्राडं छत्वा परेखुरन्वस्वताखरकावदास्या -मस्त्रायां येन पश्चकेन है।मस्तेनैवान्वस्त्राखिप है।मः ।... 8. स्वं नवापि कर्ष्युक्तत्तद्व्येश प्रियत्वा स्तद्भवद्भा हत्वादि मन्त्रं जपेत् ॥

LXXV, 3... पिचादिषु चिषु जीवत्यु श्राद्धमेव न कुर्यात् ॥ 4. स्तिपित्वे जीवित्यतामह्त्रस्थ पित्यपिष्ठं दत्त्वा प्रियतामहत्रस्थां पिग्राहं दद्यात् ।... 6. या जीवित्यत्प्रियतामहत्तः स पितामहिप्राहं दत्त्वा रह्मपितामहतित्यचोः पिग्राहं दद्यात् ।... 7... तच मातामहे जीवित तित्वतृश्वामेव ।... यथान्यायं प्रथमान्ते प्रथमान्तं दितीयान्ते दितीयान्ते नित्यादि प्रकारेश्व मातामहभ्रव्यस्थोहेन कार्यम् ।... भ्रेषाणां पित्रथमान्त्रस्थाचादीनां श्राद्धममन्त्रक्रमेव पित्रपदवन्मन्त्ररहितमेव कुर्यात् ।...

1860

श्रमावास्यास्तिस्रोऽष्टकास्तिस्रोऽन्वष्टका माघी प्रौष्ठ-पद्र्रभ्वं क्रष्णचयोदशी वीहियवपाकौ चेति। १। एतांस्तु श्राइकालान्वे नित्यानाइ प्रजापितः। श्राइमेतेषकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ ७ई ॥

त्रादित्यसंक्रमणम्। १। विषुवद्यम्। २। विशेषे-गायनदयम्। ३। व्यतीपातः। ४। जन्मर्श्रम्। ५। अभ्यु-द्यश्व।ई।

रतांस्तु श्राद्वकालान्ये काम्यानाइ प्रजापितः। श्राइमेतेषु यहनं तदानन्याय कल्पाते ॥ ७ ॥ संध्यारात्योर्न कर्तव्यं श्राइं खलु विचक्षणैः। तयोरिप च कर्तव्यं यदि स्याद्राइदर्शनम्॥ ८॥ राहुदर्भनद्तं हि श्राह्यमाचन्द्रतारकम्। गुणवत्सर्वकामीयं पितृणामुपतिष्ठते ॥ १॥ ७७ ॥

सततमादित्येऽक्ति आर्ड कुर्वनाराग्यमाप्रोति। १। सीभाग्यं चान्द्रे। २। समर्विजयं कीजे। ३। सर्वान्का- मान्बीधे। ४। विद्यामभीष्टां जैवे। ५। धनं ग्रीके। ६। जीवितं शनैश्वरे। ७। खर्ग क्रितास्। ८। श्रपत्यं राहिणीषु। १। ब्रह्मवर्चस्यं सौम्ये। १०। कर्मसिडिं रौद्रे । ११ । भुवं पुनर्वसौ । १२ । पुष्टिं पुष्ये । १३ । त्रियं सार्पे। १४। सर्वान्कामान्पैत्ये। १५। सौभाग्यं भाग्ये। १६। धनमार्यमणे। १७। ज्ञातिश्रेष्यं इस्ते । १८। रूपवतः सुतांस्वाष्ट्रे। १९। वाणिज्यसिद्धिं स्वातौ । २१। कनकं विशाखासु। २१। मिचाणि मैचे। २२। राज्यं शाको। २३। कृषिं मूले। २४। समुद्रयानसिडि-माप्ये। २५। सर्वान्कामान्वैश्वदेवे। २६। श्रैद्यम्भि-जिति। २७। सर्वान्कामाञ्चवर्गे। २८। सवर्गं वासवे । २८। त्राराग्यं वार्गो। ३०। कुण्यद्रव्यमाजे। ३१। यहमाहिर्बुधेर। इर। गाः पौष्णे। ३३। तुरङ्गमा-श्विने । ३४ । जीवितं याम्ये । ३५ । ग्रहं सुरूपाः स्त्रियः प्रतिपदि । इई। कन्यां वरदां दितीयायाम्। ३०।

LXXVIII, 5. जीवे C1,2v. 10. ब्रह्मवर्चः v. 14. सर्पे C1,2. 15. पैचे C1,2. 25-53 om. v.

LXXVI, 1... त्रीहिपातः प्ररत्। यवपाकी वसन्तः।... LXXVII, 5. खात्मनः पुत्रस्य भाषायास जन्मनद्यम् ।... 6. अभ्यद्यः पुत्रजनमादिः।... 6... तत्र क्वतं आद्धं पितृणां यावचन्द्रतार-कावस्थानमुपतिस्रते कर्तुस सर्वगुगातिभयवत्सर्वकामसाधनं भवतीति ॥ LXXVIII, 1. खादित्यवारे श्राद्धं सार्वनालिकाराग्यहेतः ॥ 2. चन्द्र वारे सौभाग्यं जनप्रियत्वम् ॥

<sup>10.</sup> सौम्यं स्माप्रिरः । तस्मिन्ब्रह्मवर्चस्यं ब्रह्मतेजः । क्रोजा वा ॥ 11. कर्मगामेहिकानां सिद्धिः पालप्राप्तिः। श्रीयं वा। श्रीदमार्दा ॥ 14. सार्ष-मास्वासन ग्रोभाम्... 18. जातिषु सिपछिष जातिश्रेष्ठलम्॥ 29... खवगां जवगानियासिद्धिः।... 37. वरदामभी छपदाम्। बन्यां जामातुं स्व ॥

सर्वान्कामां मृतीयायाम् । ३८। पश्रृं श्रत्याम् । ३६। स्रुक्तपान् पञ्चम्याम् । ४०। द्युतिवजयं षद्याम् । ४१। क्षविं सप्तम्याम् । ४२। वाणिज्यमष्टम्याम् । ४३। पश्रुव्वक्याम् । ४४। वाजिने। दश्रम्याम् । ४५। ब्रह्म-वर्चस्वानः पुचानेकादश्याम् । ४६। कनकरजतं दाद्-श्याम् । ४०। सौभाग्यं चयोदश्याम् । ४८। सर्वका-मान्पचदश्याम् । ४८। शस्त्र हतानां श्राडकर्मणि चतु-दंशी शस्ता। ५०। श्रिपितृगीते गाये भवतः । ५१। श्रिप जायेत सोऽस्माकं कुले कश्चित्ररोत्तमः । प्राष्ट्रकाले ऽसिते पक्षे चयोदश्यां समाहितः ॥ ५२॥ मधूत्कटेन यः श्राडं पायसेन समाचरेत्। कार्त्तिकं सकलं मासं प्राक्छाये कुष्ट्रास्य च॥५३॥७८॥ कार्त्तिकं सकलं मासं प्राक्छाये कुष्ट्रास्य च॥५३॥७८॥

# श्रय न नक्तं यहीतेने।द्वेन श्राइं कुर्यात्।१।

कुशाभावे कुशस्थाने काशान्दूवीं वा द्यात्। २। वासीऽर्थे कापीसे त्यं सूचम्। ३। दशां विवर्जये यद्य प्यहतवस्त्रजा स्यात्। ४। उग्रगन्थीन्य गन्थीनि कण्टिकजानि
रक्तानि च पुष्पाणि। ५। शुक्तानि सुगन्थीनि कण्टिकजान्यपि जलजानि रक्तान्यपि द्यात्। ६। वसां मेदं च
दीपार्थे न द्यात्। ७। घतं तैलं वा द्यात्। ८। जीवजं
सर्वधूपार्थे न द्यात्। ६। मधु प्रतसंयुक्तं गुग्गुलं द्यात्।
१०। चन्दनकुक्कुमकर्पूरागुरुपद्मकान्यनुलेपनार्थे। ११।
न प्रत्यस्रलवणं द्यात्। १२। इस्ते न च प्रत्यञ्चनादि। १३। तैजसानि पाचाणि द्यात्। १४। विशेषता
राजतानि। १५। खद्मकुतप्रस्थाजिनतिलसिडार्थकास्तानि च पविचाणि रस्रोद्यानि च निद्ध्यात्। १६।

<sup>40, 41</sup> T. and C. om. V<sup>1-3</sup>. 40. श्रियं पश्चम्याम्। C<sup>1,2</sup>. LXXIX, 1—12 om. v.

<sup>42.</sup> क्षिषं क्षिषणम् ॥ 43. वाणिन्यं त्रयवित्रयणणम् ॥ 53... कार्तिनं सक्षणं मासं ... यः स्राद्धं दद्यात् । सेऽप्यसम्लुले जायेतेति कालान्तरमि पित्रभी रमक्षम् । ... प्राचि काया प्राक्कायं । ... प्राक्काया वापराके भवति । तत्रापि पितरा मधुपायसेन स्राद्धमिन्हन्ति । ...

<sup>3.</sup> वास<sup>-</sup> र C<sup>1,2</sup>. 5. कराटिकतानि V<sup>1-4</sup>; कराटिकजातानि C<sup>1,2</sup>; कराटिकजानि Ap. See 6, and LXVI, 7, 8. Arrangement of the following sections in v: LXXX, 2—14; LXXXI, 3—15; LXXIX, 13—42; LXXX, 1 (excepting प्रीयन्त); LXXX, 1, 15— LXXXI, 23 (LXXXI, 3—15 being repeated). 16. चेति दद्यात्। C<sup>1,2</sup>.

LXXIX, 3. वासाऽभावे तत्कार्ये कार्पाससंभवं सूत्रं देयम्।... 9. जोवजं नखग्रद्भादि।... 13...चादिग्रब्दाद्धिपायसादि च। इस्ते न देयं किंतु दर्थादिना।... 16...पार्थाराजतताम्नपात्राणि... एतानि पवित्राणि। स्त्रोन्नानि वच्यमाणानि।...

पिप्पलीमुकुन्दकम् स्तृणशिगुम्धं पस्रासर्जकसुवर्चलक् पाण्डालाबुवार्ताकुपालके। पादकीतग्डुलीयक कुसुम्भपिण्डालुकमहिषीश्चीराणि वर्जयेत्। १७। राजमाषमस्रपर्युषितकतलवणानि च। १८। कीपं परिहरेत्
। १६। नाश्रु पातयेत्। २०। न त्वरां कुर्यात्। २१।
प्रतादिदाने तंजमानि पाचाणि खद्गपाचाणि फलगुपाचा
णि च प्रशस्तानि। २२। श्रव च श्लोको भवति। २३।
सौवर्णराजताभ्यां च खाङ्गेनौदुम्बरेण च।
दत्तमश्चय्यतां याति फलगुपाचेण चाष्यश्व। २४॥ ७६॥

तिलैबीहियवैर्माषैरिद्धर्मृलफ्लैः शाकैः श्यामाकैः
प्रियङ्ग्भिनीवारै मुंद्रौगीधूमैश्र मासं प्रीयन्ते। १। दी
मासी मत्स्यमांसेन। २। चीन्हारिग्रेन। ३। चतुरश्रीरश्रेण। ४। पच्च शाकुनेन। ५। षट्छागेन। ६। सप्त
रौरवेण। ७। श्रष्टी पार्षतेन। ८। नव गावयेन। ६।
दश्र माहिषेण। १०। एकादश तूपरेगाजेन। ११।

संवत्सरं गव्येन पयसा तिह्वतारै वै। । १२। अत्र पितृ-गीता गाथा भवति । १३। कालशाकं महाशल्कं मांसं वार्शीणसस्य च। विषाणवर्ञ्या ये खड़ास्तांस्तु भक्षामहे सदा॥१४॥८०॥

नात्रमासनमारे।पयेत्।१। न पदा स्पृशेत्।२।
नावश्चतं कुर्यात्।३। तिलैः सर्वपैवा यातुधानान्विसजीयत्।४। संद्यते न श्राइं कुर्यात्।५। न रजस्वलां
पग्न्येत्।६। न श्वानम्।७। न विड्वराहम्।८। न
ग्रामकुकुटम्।८। प्रयत्नाच्छाडमजस्य दश्येत्।१०।
त्रश्रीयुक्रीह्मणाश्च वाग्यताः।११। न वेष्टितिश्रिरसः
।१२। न सोपानत्काः।१३। न पीठे।पहितपादाः।१४।
न हीनाङ्गधिकाङ्गाः श्राइं पग्न्येयुः।१५। न श्रदाः
।१६। न पतिताः।१७। तत्कालं ब्राह्मणं ब्राह्मणानु-

<sup>17. ॰</sup>पालङ्क्योपाटको॰ C<sup>1,2</sup>. 24. खड्गेनो॰ C<sup>1,2</sup>. LXXX, 11. रकादम कीर्में । C<sup>1,2</sup>.

<sup>18...</sup> हातं हाजिमं लवगाम्।... 22. चादिप्रव्दाद्यञ्जनद्धिपायसादि।... 24. चौदुम्बरं तामम्।... LXXX, 1. मत्स्याः सिंहतुग्रहकादयः।... 5. प्रकुनः पच्ची लावातिरिक्तादिर्भच्यः॥

<sup>14.</sup> वाष्ट्रीयासस्य V<sup>1-4</sup> C<sup>1,2</sup> N. See, however, M, III, 271; Y. I, 259; Apast. II, 17, 3; Gaut. XV, 15. खड़ा आसूर्य तांसु मुंद्याहे ॥ V<sup>1-4</sup> N. LXXXI, 3—22 om. V<sup>1-3</sup> C<sup>1,2</sup>; but 23 is marked २३ in V<sup>1-3</sup>, just as it is in V<sup>4</sup>. 13. सापानलाः V<sup>4</sup>; सापान v.

LXXXI, 6. कर्ता भोता चौदक्यां न प्रधित्। ... 18. श्राद्धकाले समाग्रतं ब्राह्मणं संन्यासिनं वा नियुक्तास्वेदनुमन्धेयुक्तदा तमपि भोजयेत्॥

मतेन वा भिक्षुकं भोजयेत्।१८। इविर्गुणान ब्राह्मणा ब्रूयुर्दाचा प्रष्टाः।१८।
यावदुष्णं भवत्यनं यावद्गुज्जन्ति वाग्यताः।
तावदश्चन्ति पितरा यावन्नोक्ता इविर्गुणाः॥२०॥
सार्ववर्णिकमन्नाद्यं संनीयाक्षाव्य वारिणा।
समुत्मृजद्गुक्तवतामग्रता विकिरन्भवि॥२१॥
श्वसंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्।
उच्छिष्टं भागधेयं स्याद्दभेषु विकिरश्च यः॥२२॥
उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्याभ्राउस्य च।
दासवर्गस्य तित्यत्ये भागधेयं प्रचक्षते॥२३॥८१॥

दैवे कर्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत । १। प्रयत्नात्पित्ये परीक्षेत । २। चीनाधिकाङ्गान्विवर्जयेत् । ३। विकर्म- स्यांश्व । ४ । वैडालवितिकान् । ५ । त्यालिकिनः । ६ । नस्य जीविनः । ७ । देवलकांश्व । ८ । चिकित्सकान् । ६ । अनूढापुचान् । १० । तत्पुचान् । ११ । बहुया- जिनः । १२ । यामयाजिनः । १३ । अद्रयाजिनः । १४ । अयाज्ययाजिनः । १५ । वात्यान् । १६ । तद्याजिनः । १७ । पर्वकारान् । १८ । स्वकान् । १८ । अतकाध्या पकान् । २० । अतकाध्यापितान् । २१ । अद्रान्पुष्टान् । २२ । पतितसंसर्गान् । २३ । अनधीयानान् । २४ । संध्योपासनभ्रष्टान् । २५ । राजसेवकान् । २६ । नमान् । २० । पिचा विवदमानान् । २८ । पित्रमात्युर्विमिन्यायत्यागिनश्वेति । २८ ।

ब्राह्मणापसदा ह्येते कथिताः पङ्क्तिदूषकाः । एतान्विवर्जयेदात्नाच्छाडकर्मणि पण्डितः ॥ ३०॥ ८२॥

LXXXII, 25. संध्योपासनाननुस्थान्।  $C^{1,2}$ . 28 om.  $C^{1,2}$ ; T. and C. om  $V^{1-2}$ ; विवदमानानिष्। v. 30. विवर्जयेन्स्धा- फ्रांड॰  $C^{1,2}$ ; विवर्जयेन्सपि आंड॰ v.

<sup>18.</sup> पूज्येत्। V<sup>4</sup>. 22. राजियां जुलयाधिताम्। V<sup>4</sup>v. See N.'s gloss, which seems to be an erroneous interpretation of the reading व्याजिनां जुलयाधिताम्, which is found M. III, 245.

<sup>21.</sup> सार्ववर्शिकं सर्वजातीयमद्ममाद्यश्रव्याक्तावादिकमप्यादाय जलेना-श्रास्य मुक्तवतामग्रे स्रवि न पात्रे विकिरद्मिपाद्यं न पात्रेत्॥ 22. वि-किरदेवता स्राष्ट्र।... योऽयमुक्तो विकिरो यच भोजनाविश्रस्टं विप्राणां तदुभयमनुपनीतानां कुलस्त्रीणां च त्यक्तानां भागधेयम्।... LXXXII, 4. श्रुतिस्नृतिविरुद्धं कर्म विकर्म।...

<sup>6.</sup> वथा प्रास्तातिक्रमेख लिक्कं संन्यास्याद्यात्रमिक्कं येषां ते।... 15. स्त्रयाच्याः प्रतितादयः।... 16. संस्कारचीनान्॥ 22. निरन्तरं ग्रुडाइ-भोजिनः॥ 24. येऽधीतमपि वेदं प्रत्यचं नाधीयन्ते तान्॥ 30. ब्राह्म- सोभ्यो ऽपसदा बिच्छ्नता स्त्रत स्व पिक्क्षिद्वकाः कथिताः पूर्विधिनः।...

प्रश्वाप्तिः। ३। ज्येष्ठसामगः। १। विणाचिकेतः। २। प्रश्वाप्तिः। ३। ज्येष्ठसामगः। १। वेदपारगः। ५। वेदाङ्गस्याप्येकस्य पारगः। ६। पुराग्रेतिहासज्याकरण-पारगः। ७। धर्मश्रास्त्रस्याप्येकस्य पारगः। ८। तीर्थ-पूतः। १। यज्ञपूतः। १०। तपःपूतः। ११। सत्यपूतः। १३। मन्त्रपूतः। १३। गायचीजपनिरतः। १४। ब्रह्मदेयानुसंतानः। १५। विसुपर्णः। १६। जामाता। १९। दौहिचर्येति पाचम। १८। विश्रेषेण च योगिनः। १६। अच पितृगीता गाया भवति। २०। अपि स स्यात्कुलेऽस्माकं भोजयेद्यस्तु योगिनम्। विप्रं श्राह्वे प्रयत्नेन येन तृष्यामहे वयम्॥ २१॥ ८३॥

न म्बेक्कविषये श्राइं कुर्यात्। १। न गक्केन्म्बेक्क-विषयम्। २।

LXXXIII, 18. पात्रम् om. C<sup>1,2</sup>; दाता। v. Ap. has पात्रम्. 19—21, and LXXXIV, excepting a few fragments, om. v. 21. अये C<sup>1,2</sup>.

LXXXIII, 2. चिनीचिनेतं चयनं क्रतवानसी चिमाचिनेतः। चिमाचिनेतसं यजुर्वेदभागं तद्वतपूर्वकमधीतेऽसी वा॥ 14 मन्तिविध्वाद्विदेवत्यैनित्यं जप्तः पूतः।... 15 ब्रह्मदेयं वेदाध्यापनं (०ध्ययनं  $V^{1-3}$ ) तदुपणचितः संतानः परंपरा यस्येति। चिपुरुवाध्यापनेति यावत्॥ 16. चिसुपणं यजुर्भागविश्येषमधीतेऽसी। तथा चिः सुपणं चितिं क्रतवानसी वा॥ LXXXIV, 1. वन्त्यमाणदेशे स्रोक्क्देशे... 2. तीर्थयाचां विना स्रोक्क्देशं न गक्केत्।

परिनपानेष्वपः प्रीत्वा तत्साम्यमुपगच्छतीति । ३ । चातुर्वर्ण्यव्यवस्थानं यिसम्देशे न विद्यते । स म्बेच्छदेशो विज्ञेय त्रायीवर्तस्ततः परः ॥ ४ ॥ ८४ ॥

त्रिय पुष्करेषस्ययं श्राह्म। १। जप्यहोमतपांसि
च।२। पुष्करे सानमाचात्सर्वपापेभ्यः पूता भवति। ३।
एवमेव गयाशीर्षे। ४। वटे। ५। श्रमरकण्टकपर्वते। ६।
वराइपर्वते। ७। यच कचन नर्मदातीरे। ८। यमुनातीरे। ८। गङ्गायां विशेषतः। १०। कुशावर्ते। ११।
बिन्दुके। १२। नीलपर्वते। १३। कनखले। १४।
कुङ्जास्रे। १५। भृगुतुङ्गे। १६। केदारे। १७। महा-

LXXXV, 1. पुरुष हेषु आडम्।  $C^{1,2}$ ; पुरुष हेषु यक्काडम्। v. 4. गयाशीर्ष and 5 om. v. 5. अञ्चयवटे  $C^{1,2}$ . From the C. 12. विज्वके  $C^{1,2}v$ . See the C. 15. कुजाम्ने।  $C^{1,2}$ .

<sup>3.</sup> परे चातुर्वर्णविह्म्मृता स्नेन्हास्तेषां निपाने जनाश्ये साला पीला तत्साम्यं प्राप्नोति।... साम्यं च यावच्जीवाभ्यासिवषयम्। सक्तत्... च्यापस्त्रम्नोत्तां च्चेयम्।... LXXXV, 5... च्यायवटे॥ 7. वराहानारे पर्वतिवश्चेषे॥ 11. कुशावर्तस्थम्बन्तगिरिस्थो गोदावरीप्रभवः॥ 12. विन्दुनेत दिन्तगरेशस्थतीर्थविश्चेषः। विन्वन इति पाठेऽपि तचेव सः॥ 14. नवस्वमृत्तरपर्वतस्यं चम्बनस्यं च॥ 15. कुङ्जासमुत्नलदेशस्यं चोचं गङ्गादारस्यं वा॥ 16. स्गुतुङ्गोऽमरनगर्यनसमीपस्थो विन्ध्यपादः॥ 17. नेदार उत्तरपर्वतस्यः॥

लये। १८। नडन्तिकायाम्। १८। सुगन्धायाम्। २०। शाकम्भर्याम्। २१। फलगुतीर्थे। २२। महागङ्गायाम्। २५। विह्नलिकायामे। २४। कुमारधारायाम्। २५। प्रभामे। २६। यच कचन सरस्तत्यां विश्रेषतः। २०। गङ्गादारे प्रयागे च गङ्गासागरसंगमे। सततं नैमिषारखे वाराणस्यां विश्रेषतः॥ २८॥

त्रगस्यात्रमे। २८। कखात्रमे। ३०। कौशिकाम्
। ३१। सरयूतीरे। ३२। शोणस्य ज्योतिषायात्र संगमे
। ३३। श्रीपर्वते। ३४। काले। दके। ३५। उत्तरमानसे। ३६। वडवायाम्। ३७। मतङ्गवाष्याम्। ३८।

सप्तार्षे । इट । विष्णुपदे । ४० । स्वर्गमार्गपदे । ४१ । गोदावर्याम् । ४२। गोमत्याम् । ४३। वेचवत्याम् । ४४। विपाशायाम् । ४५ । वितस्तायाम् । ४६ । शतद्रतीरे । ४०। चन्द्रभागायाम् । ४८। ईरावत्याम् । ४१। सिन्धा-स्तीरे। पू॰। दक्षिणे पच्चनदे। पू१। श्रीसजे। पू२। एवमादिषयान्येषु तीर्थेषु । ५३। सरिदरासु । ५४। सर्वेष्ठिप स्वभावेषु । ५५ । पुलिनेषु । ५६ । प्रस्रवर्णेषु । ५७। पर्वतेषु । ५८। निकुच्चेषु । ५८। वनेषु । ६०। उपवनेषु। ६१। गामयेनापलिप्तेषु यहेषु। ६२। मना-ज्ञेषु। ६३। अच च पितृगीता गाथा भवन्ति। ६४। कुलेऽसावं स जन्तुः स्याद्यो ना द्याञ्चलाञ्चलीन् । नदीषु बहुतायासु शीतलासु विशेषतः ॥ ६५॥ अपि जायेत से।ऽस्माकं कुले कश्चित्ररोत्तमः। गयाशीर्षे वटे श्राइं यो नः कुर्यात्समाहितः॥ ६६॥

<sup>24.</sup> चिच्चिकाअमे C<sup>1,2</sup>. See the C. 28 is divided into five Sûtras by N.; but the Mitâksharâ quotes it as a S'loka.

<sup>18.</sup> महालयः पर्वतिविश्वेषः ॥ 19. नडिन्तिका [नडिन्तिका] नयिभयुत्रोभ्यो च्या ॥ 20. सुगन्धा नदी सौगन्धिकनगसमीपस्था ॥ 22. फलगुतीथं गयास्थम् ॥ 24. चिहिलिकायामः शालयामः । त्राडुलिकाश्रम इति
वा पाठः ॥ 25. काभ्रमीरदेशे कौश्वपर्वते कुमारशिक्तप्रहारेण जलधारा
निर्गतास्ति सा कुमारधारा तस्थाम् । दिच्यसमृद इषुपातच्तेचे वा ॥ 26.
दारकासमीपे प्रमासतीर्थम् ॥ 29. च्यास्थाश्रमः पुष्करसमीपे सरस्ततीतीरे।... दिच्यादेशे सामिस्थाने वा ॥ 30. कर्णवाश्रमो मालिनीतीरे ॥
33...तथाः संग्रमा विन्थमध्ये। श्रीयाच्यातीरथयारिति पाठेऽपि तचेव ॥
34. श्रीपर्वता दिच्यादेशस्थः श्रीशेलो मिस्तकार्जुनस्थानम् ॥ 35. कालीदक्तं यामुनस्तीर्थविश्वेषः ।... 36. उत्तरमानसं केदारात्तरपर्वतस्थम् ॥ 37.
वडवा तीर्थविश्वेषा दिच्यादेशस्थः ॥ 38 मत्रवापी गयादिच्याभागस्था ॥

<sup>52.</sup> खौसजे V1-4 N.; खौजसे C1,2v. 62. ग्रोमयलिप्तेष । C1,2.

<sup>39.</sup> सप्तार्षं सप्तिषितीर्धम् ॥ 40. विष्णुपदं गयामध्यस्थितम् ॥ 41. स्वर्गमार्गा रघमार्गं इति पद्भाजा... 51. स्वष्णावेणातुङ्गभदानोणानां पञ्चानां नदीनां समाहारदेशे ॥ 52. स्वासनं प्रूपीरमं दिल्लादेशस्यं तीर्थम् ॥ 55. स्वभावा रघुनाथश्रीस्रष्णादीनां जन्मस्थानानि तेव्वपि सर्वेषु ॥ 59. निकुञ्जा रन्दावनवर्तीनि । भगवःक्रीडास्थानानि जताग्रहानि ॥ 63. मनोज्ञास्तुनसीचलरादयः ॥ 65... श्रीतना हिमवत्रभवाः।...

रष्ट्या बहवः पुचा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्। यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा द्यमुत्स्जेत्॥ ६०॥ ८५॥

त्रश्च हषे। स्मर्गः ।१। कार्त्तिक्यामाश्चयुज्यां वा।२। त्रादावेव हषमं परिश्चेत।३। जीवदत्सायाः पय-स्विन्याः पुचम् ।४। सर्वे कश्चणोपेतम् ।५। नी कम्।६। को हितं वा मुखपुच्छपादश्व क्ष्युक्तम् ।७। यूथस्याच्छा-दक्तम्।८। तता गवां मध्ये सुसमिद्धमित्रं परिस्तीर्य पौष्णं चर्षं पयसा श्रपयित्वा पूषा गा श्रन्वेतु न इह रितिरिति च हत्वा हषमयस्कारस्व क्षयेत्। ८। एक-स्मिन्पार्श्वे चक्रेणापरस्मिन्पार्श्वे श्रूकेन। १०। श्रक्षतं च हिर्ण्यवर्णा इति चतस्तिः शं ना देवीरिति च स्नापयेत्। ११। स्नातमकं क्षतं स्नाताकं क्षताभिश्चतस्तिम् वंतस्तरीभिः सार्थमानीय रद्रान्पुरुषस्त्रकं क्रुष्माण्डीश्च

LXXXVI, 9. रितर् all; रिडर् Ap. and Kâth. Grihyas. 11. देवीति V<sup>1-4</sup> C<sup>1,2</sup>v; देवीरिति N. Ap. See Rigv. X, 9, 4.

जपेत्।१२। पिता वत्सानामिति दृषभस्य दक्षिणे कर्णे पठेत्।१३। इमं च।१४। दृषो हि भगवान्धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः। दृषोमि तमहं भक्त्या स मे रश्चतु सर्वतः॥१५॥ एतं युवानं पितं वा ददामि तेन कीड़न्तीश्चरत प्रियेण। मा हास्महि प्रजया मा तनूभि-मा रधाम दिषते साम राजन्॥१६॥ दृषं वत्सतरीयुक्तमैशान्यां कार्येहिशि। होतुर्वस्त्रयुगं द्द्यात्सुवर्णं कांस्यमेव च॥१०॥ श्चयस्कारस्य दातव्यं वेतनं मनसेप्तितम्।

13. वत्सेति V<sup>1-4</sup> C<sup>1,2</sup>v Ap.; पिता वत्सेति काठकीया मन्तः N. See Kâth XIII, 9; Kâth. Gṛihyas., etc. 16. ददाम्य॰ and चर्च V<sup>1-4</sup> C<sup>1,2</sup>v Ap. The Kâth. Gṭihyas. has the same readings; but the Atharva and Taittirîya (III, 3, 9, 1) Samhitâs [see also the Gṛihyasûtras of Pâraskara (III, 9, 6) and Sânkhâyana (III, 11, 14)] have ददािम तेन and चरत महामाइ C<sup>1,2</sup>.

<sup>67.</sup> बह्रनां पुत्राणां मध्ये एकेनापि गयाश्रद्धकरणे पित्रमुत्तिभेवति...

LXXXVI, 5... बद्धाणान्यङ्गानि तैः सर्वेर्धित्तम् ।... 9... गवां मध्ये
गोष्ठ इति देशविधिः ।... खाक्रतिदयं क्रला... 10. दिन्धणवाद्धाः
चक्रेण वामस्तिजि चिश्र्वेन... 12... रहाद्ममस्ते रह मन्यव इयोकादशानुवाकान्।...

<sup>16...</sup> हे राजन्... वयं प्रजया संतत्या तनूभिक्तक्रीरैस मा हासाहि मा ह्यसता भवेम दिवते प्रचवे च मा रधाम मा वासा भवेम ॥ (हे साम राजन्वयं प्रजया पुचादिकया मा हासाहि प्रजया प्रचा मा भूम... तथा तनूभिः प्ररारेमा हासाहि दीर्घायुषः स्थामे-त्यर्थः।... Devapâla).

8 55

भाजनं बहुसिंधकं ब्राह्मणांश्वाच भाजयेत् ॥ १८॥ उत्सृष्टो रूषभा यस्मिन्पिवत्यथ जलाश्रये। जलाश्रयं तत्सकलं पितृंस्तस्योपतिष्ठति ॥ १८॥ श्रृङ्गेणोल्लिखते भूमिं यच कचन दर्पतः। पितृणामन्तपानं तत्प्रभूतमुपतिष्ठति॥ २०॥ ८६॥

श्रय वैशाखां पै। ग्रीमास्यां कषणस्गाजिनं सुवर्णशृक्षं रौष्यबुरं मौक्तिकलाङ्गलभूषितं कृत्वा श्राविके च वस्ते प्रसार्येत । १। ततस्तिलेः प्रच्छाद्येत् । २। सुवर्णना-भिं च कुर्यात् । ३। श्रहतेन वासे। युगेन प्रच्छाद्येत् । ४। सर्वगन्थरत्नैश्चालंकतं कुर्यात् । ५। चतस्रषु दिशु चत्वारि तैजसानि पाचाणि श्वीरद्धिमधुष्टतपूर्णानि नि-धायाहितामये बाह्मणायालंकताय वासे। युगेन प्रच्छा- दिताय दद्यात्। ६। अत्र च गाथा भवन्ति। ७। यस्तु कृष्णाजिनं द्यात्मखुरं शृङ्गसंयुतम्। तिलैः प्रच्छाद्य वासे।भिः सर्वरत्नेरलंकतम्॥ ८॥ ससमुद्रगुहा तेन सभैलवनकानना। चतुरन्ता भवेहत्ता पृथिवी नाच संभ्रयः॥ ८॥ कृष्णाजिने तिलान्कत्वा हिर्ग्यं मधुसर्पिषी। ददाति यस्तु विप्राय सर्व तरित दुष्कृतम्॥१०॥८७॥

श्रय प्रस्यमाना गौः पृथिवी भवति ।१। तामलं-क्रतां ब्राह्मणाय दत्ता पृथिवीदानफलमाप्नोति ।२। श्रव गाथा भवति ।३। सवत्सारामतुल्यानि युगान्युभयतामुखीम्। दत्त्वा स्वर्गमवाप्नोति श्रद्द्धानः समाहितः ॥ ४॥ ८८॥

मासः कार्त्तिकोऽग्निदैवत्यः । १। श्रिग्नश्च सर्वदेवानां मुखम् । २। तसानु कार्त्तिकं मासं बिहःस्नायी गाय-चीजपनिरतः सक्तदेव हविष्याशी संवत्सरक्रतात्पापा-त्यूता भवति । ३।

LXXXIX, 3. V4 inserts जितेन्त्रिया after बहि: खायी; but this word must have crept in from 4.

<sup>20.</sup> चाधितिस्रति ॥  $V^4$ ; उपितस्रति ॥  $V^{1-3}$   $C^{1,2}v$  Ap. N. has तिस्रति in  $V^4$ ; उपितस्रति in  $V^{1-3}$ . LXXXVII, 1. सम्बद्धः सखुरं  $V^{1-4}$ ; but see the C. वस्त्रे च  $C^{1,2}$ ; च om. v. 6. तैजसपात्राणि  $C^{1,2}v$ .

<sup>18.</sup> खड्ड थितुः ... वेतनं प्रभूत एत भोजनं च द्यात्। एतल भेसा दुग्याय चीन्त्रा स्वानिज्ञेषेत्। ... 19. तस्योतस्य छः पितृन प्रतिस्रति ...

LXXXVII, 1... दश्रसोव शिक हे मधित स्व द्वात्। स्व विक रोप्यधितचतुः खुरम्। ... 3. ... सुवर्णना भिंनेचे च कुर्याद्वसमन्विते। इति
स्कान्दात्॥ 6. पूर्व दिचतुर्दि चुत्रे तेजसानि तास्वरोप्य कांस्यसोवर्णानि ...
पात्रा गि... क्रमेण चीरादि भिस्ततुर्भिः पूर्णानि निधा शासि हो चिणे विप्राय

वस्त्रयुग्मेनाच्छादितायादनपूर्वं च पुच्छे दद्यात्।... 9... चतुरुद्धिवेला-वनयिता एथ्वी... LXXXVIII, 4. सवत्साया गोर्यावन्ति रोमाणि तत्समसंख्यानि युगानि...

कार्त्तिकं सकलं मासं नित्यस्नायी जितेन्द्रियः। जपन्दविष्यभुग्दान्तः सर्वपापैः प्रमुच्चते ॥ ४ ॥ ८९ ॥

मार्गशिषंशुक्तपच्चद्रश्यां स्गिशिरसा युक्तायां चूर्णि-तलवणस्य सुवर्णनामं प्रस्थमेकं चन्द्रोदये ब्राह्मणाय प्रदापयेत्।१। अनेन कर्मणा रूपसौभाग्यवानिभजा-यते।२। पीषी चेत्पुष्ययुक्ता स्यात्तस्यां गौरसर्षपकल्को-दितितशरीरा गव्यप्टतपूर्णकुमोनाभिषिक्तः सर्वीषधिभिः सर्वगन्धेः सर्वबीजेश्व साता प्टतेन भगवन्तं वासुदेवं सापियत्वा गन्धपूष्पधूपदीपनैवेद्यादिभिश्वाभ्यर्च्य वैष्णवैः शाक्रीर्वार्द्यस्यत्येश्व मन्तेः पावके हत्वा ससुवर्णेन प्टतेन ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्।३। वासीयुगं कर्चे द्यात्।४। अनेन कर्मणा पुष्यते। पू। माघी मघायुता चेत्तस्यां तिलैः श्राइं क्रत्वा पृता भवति।ई। फाल्गुनी फल्गुनी-यता चेत्यात्तस्यां ब्राह्मणाय सुसंख्वतं स्वास्तीर्णं शयनं निवेद्य भार्यां मनाज्ञां रूपवतीं द्रविणवतीं चामोति । ७। नार्यप भर्तारम्। ८। चैची चिचायुता चेत्तस्यां चिचवस्त्रप्रदानेन सौभाग्यमामोति । १। वैशाखी वि-शाखायुता चेत्तस्यां ब्राह्मण्सप्तकं सीद्रयुत्तीस्तिलीः संतर्घ धर्मराजानं प्रीण्यित्वा पापेभ्यः प्रता भवति।१०। च्येष्ठी च्येष्ठायुता चेत्यात्तस्यां छत्रोपानहप्रदानेन गवा-धिपत्यं प्राप्नोति । ११। त्राषाच्यामषाढायुक्तायामन-पानदानेन तदेवाश्रयमाप्नोति । १२। श्रावर्णां श्रव-ग्युक्तायां जलधेनुं सानां वासायुगाच्छादितां दला स्वर्गमाप्नोति । १३। प्रौष्ठपद्यां प्रौष्ठपद्युक्तायां गोदानेन सर्वपापविनिर्मुक्तो भवति । १४ । आश्रयुज्यामश्रिनी-गते चन्द्रमिस प्रतपूर्ण भाजनं सुवर्णयुतं विप्राय दत्त्वा

<sup>4.</sup> दाता C1,2. XC, 1. म्टगक्रिए:संयुक्तायां C1,2v. 3. पावकं V1-4 Ap; अमी N.

LXXXIX, 2. चित्रमुखा वै देवा इति ॥ 4... नित्यमिवक्ट्रेनारुखोद्ये खानग्रीला बाह्येन्द्रयज्ञयी गायत्रीं जपन् ... XC, 1... पिदृस्य लवगास्य प्रस्यं घोडग्रपलं सुवर्णः घोडग्रमाघो नाभौ मध्ये यस्य तं
चन्द्रोदयकाले विप्राय विधिना दद्यात् ॥ 3... गोष्टतेन कुम्भपरिमितेनाभिषितः सर्वेषघः... चकाराज्जलेख खातः ... वैष्णविरदं विष्णुविचक्रम इत्यादिभिः । ग्राक्रस्त्रातारिमन्द्रमित्यादिभिः । बाईस्पर्योर्ट्स्पते
खात यद्यं इत्यादिभिश्वकारात्वियद्यक्तन्मन्त्रेण चामौ ज्ञत्वा सस्वर्णे एतं
विभयो ब्राह्मग्रेभो दद्यात्ते च खस्तीति प्रतिग्रङ्गीयः ॥ 4. होमकर्षे...

<sup>6.</sup> भवति पूतः। V<sup>4</sup>. 7. मान्यानी-स्थात् om. V<sup>4</sup>. 23 स—XCIV, 8. चर्म is wanting in v, two leaves having been lost. 11. चेत्तस्यां C<sup>1,2</sup>.

<sup>8.</sup> नार्यपि चेदुक्तविधिना प्रय्यां ददाति तदीक्तगुणविधिष्टं भर्तारं प्राप्नोति॥ 10. वेद्याखां विष्याखायागे सप्त विप्रान्धर्मराजपीतये मधु-मिश्रांस्तिलान्भाजयिता पापेभ्यो मुचते॥ 11... ग्रोमान्भवति॥

दीप्तामिभवति । १५ । कार्त्तिकी क्रत्तिकायुता चेल्या-त्तस्यां सितमुष्टाणमन्यवर्णं वा शशाङ्कोद्ये सर्वसस्य-रत्नगन्धापेतं दीपमध्ये ब्राह्मणाय दत्त्वा कान्तारभयं न प्रयति । १६ । वैशाखभुक्ततियायामुपाषिते।ऽस-नैर्वासुदेवमभ्यच्यं तानेव हुत्वा दत्त्वा च सर्वपापेभ्यः पूता भवति। १७। यच तिसम्बह्नि प्रयच्छित तद-खयमाम्रोति।१८। पौष्यां समतीतायां कृष्णप्रसद्दाद्यां सापवासित्तलैः स्नातित्तिले।दकं दत्त्वा तिलेवीसुदेव-मभ्यर्च तानेव हुत्वा दत्त्वा भुक्ता च पापेभ्यः पूता भवति । १९ । मार्थां समतीतायां कष्णदाद्रश्यां साप-वासः श्रवणं प्राप्य वासुदेवायता महावर्तिद्वयेन दीप-दयं दद्यात् ।२०। दक्षिणपार्श्वे महारजनरक्तेन समग्रेण वाससा एततुलामष्टाधिकां दत्त्वा। २१। वामपार्श्वे तिलतैलतुलां साष्टां दत्त्वा श्वेतेन समग्रेण वाससा। २२।

एतत्हत्वा यिसन्ताष्ट्रेऽभिजायते यिसन्देशे यिसन्कुले तचाज्जलो भवति। २३। त्राश्वनं सकलं मासं ब्रा-ह्मणेभ्यः प्रत्यहं एतं प्रदायाश्विनौ प्रीणियत्वा रूप-भाग्भवति। २४। तिसन्तेव मासि प्रत्यहं गोरसै-र्बाह्मणान्भोजयित्वा राज्यभाग्भवति। २५। प्रतिमासं रेवतीयुते चन्द्रमिस मधुष्टतयुतं रेवतीप्रीत्यै परमानं ब्राह्मणान्भोजयित्वा रेवतीं प्रीणियत्वा रूपस्य भागी भवति। २६। माघे मासेऽग्निं प्रत्यहं तिलेई त्वा सष्टतं कुल्माषं ब्राह्मणान्भोजयित्वा दीप्ताग्निभवति। २७। सर्वा चतुर्दशीं नदीजले स्नात्वा धर्मराजानं पूजयित्वा सर्वपापेभ्यः पूता भवति। २८। यदीच्छे दिपुलान्भागां खन्द्रस्थ्यहोपगान्। प्रातःस्नायी भवेत्नित्यं दी मासी माघफाल्गुनौ॥२८॥८०॥

अय क्रपकर्तुस्तत्प्रदत्ते पानीये दुष्कृतस्यार्धं विन-श्यति।१। तडागङ नित्यत्यते वारुणं लेकमञ्जते।२।

<sup>16. ॰</sup> भयं नप्रशति  $C^{1,2}$ . 23. एतत्कृत्वा कृतकृत्यो यस्मिन्  $\cdots$  स तत्रोज्वता  $C^{1,2}$ .

<sup>17...</sup> यवैभगवनां संपूष्ट्य यवानेव वास्रदेवदादशाच्चरेखास्टोत्तरसहसं सतं वा ज्ञला ब्राह्मणाय च दत्त्वोत्ताभ्यः पापेभ्यो मुच्यते॥ 18. यच सुवर्णरज्ञतादि तिह्ने दयात्तद्व्ययं भवित।... 19... तिलेः स्नाला तिलेः पिद्धृन्संतपेथित्वा... 20...देवाग्रे वच्चमाणावच्चणवर्तिदयेन दीपद्यं सता भगवते द्यात्॥ 21... सदश्चेन वाससा... च्योत्तरश्वतप्वन्परिमतस्वाद्यावितेनेकं दीपयेत्॥

<sup>24.</sup> प्रद्याद ॰ C1,2. 26. रूपभाग्मवति । C1,2.

<sup>25...</sup> दशिदुग्धादिभिर्मश्चेविप्रचयं संभोज्य राज्यमाप्रोति ॥ 27. चीन्विप्रान्संभोज्य दीप्तीदर्शामिभविति ॥ XCI, 2... नित्वं पिपासारिक-ते। वर्णकीलं प्राप्नोति ॥

जलप्रदः सदा हतो भवति। ३। हस्रारोपियतु-र्ट्याः परने के पुचा भवन्ति। ४। हस्रप्रदे हस्रप्रदः नैदेवान्प्रीणयति। ५। फलैश्वातिथीन्। ६। छायया चाभ्यागतान्। ७। देवे वर्षत्युदकेन पितृन्। ८। सेतु-क्रत्वर्गमाप्नोति। ६। देवायतनकारी यस्य देवस्या-यतनं करोति तस्यैव ने काकमाप्नोति। १०। सुधासिक्तं कत्वा यस्रमा विराजते। ११। विचिचं क्रत्वा गन्धर्व-ने ने काकमाप्नोति। १२। पुष्पप्रदानेन श्रीमान्भवति। १३। श्रमुने पनप्रदानेन कीर्तिमान्भवति। १४। दीपप्रदानेन चस्रुष्मान्सर्वची ज्वलश्व। १५। श्रन्तप्रदानेन बन्नवान्। १६। देवनिर्मान्यापनयना द्वीदान पन्यापना प्रात्ति। १०। देवस्य समार्जना त्तुपने पना द्वाद्वा साम्योगिनात्याद-श्रीचादक स्थपरिचरणा च। १८।

XCI, 10. यस्य देवायतनं  $C^{1,2}$ . 16.  $C^{1,2}$  add another Sûtra here, धूपप्रदानेनेध्वं गच्छति । 18. देवायतन  $C^{1,2}$ . पादादिष्यीचा-दक्तव्यपरिचरणाद ।  $C^{1,2}$ ; •कल्यपरिचरणात् ।  $V^4$ . See the C.

क्रपारामतडागेषु देवतायतनेषु च। पुनःसंस्कारकर्ता च लभते मौलिकं फलम्॥ १८॥ ८१॥

सर्वदानाधिकमभयप्रदानम् ।१। तत्प्रदानेनाभीपितं लेकिमाप्तोति ।२। भूमिप्रदानेन च ।३।
गोचर्ममाचामपि भुवं प्रदाय सर्वपापेभ्यः पूता भवति
।४। गोप्रदानेन स्वर्गलोकमाप्तोति।५। दण्येनुप्रदेग
गोलोकान् ।६। श्रत्येनुप्रदेग ब्रह्मलोकान् ।०। सवर्णाश्रङ्गी रौष्यलुरी मुक्तालाङ्गलां कांस्थोपदेग्वां वस्त्रोत्तरीयां दत्त्वा येनुरोमसंख्यानि वर्षाणि स्वर्गलोकमाप्रोति।८। विश्रेषतः किपलाम्।८। दान्तं धुरंथरं
दत्त्वा दश्येनुप्रदेग भवति।१०। श्रश्रदः स्वर्यसालोक्यमाप्तोति।११। वासोदश्रन्द्रसालोक्यम्।१२। सुवर्णदानेनाग्निसालोक्यम्।१३। रूष्यदानेन रूपम्।१४।
तैजसानां पाचाणां प्रदानेन पाचीभवति सर्वकामा-

XCII, 5. पात्रं भवेत्  $C^{1,2}$ .

<sup>3.</sup> हिष्ताय जनदाता खर्म युग्रमतं विह्यों भवेत्।... 11. अन्यकृतमि देवायतनं सुधयानुनिष्य यम्रस्ती भवित्॥ 12. ये। देवायतनं नीनपीतादिभिश्चित्रयति सः... 18... तस्येव गोमयादिने।पन्नेपनादिपोचिरुष्टपात्रं प्रचाल्य तत्स्थनानुनेपनात्तस्येव पादधावनादस्व।स्थ्ये शुश्रूषाकरकात्र प्रत्येवं गोदानमन्त्रमाप्रोति॥

<sup>19.</sup> कूपादीनामुपहतानां यथावत्तरणं पुनःसंस्तारः। तत्त्रतां मौलिक्साद्यक्तर्वेव प्रतं जमते।... XCII, 1. चौरव्याघ्रादिश्यो भीतानान्मभयदानम्... 7... नानाविधान्त्रस्त्तीत्तानाप्त्रोति।... 10... दण्यम्प्रतानपाप्रोति।... 10. सुवर्णस्त्यादिपाचदानेन धनपुचादिकामानां पाचं भवति।...

नाम्।१५। घतमधृतेलप्रदानेनाराग्यम्।१६। श्रीघधप्रदानेन च।१०। लवणप्रदानेन च लावण्यम्।१८।
धान्यप्रदानेन तिम्।१८। सस्यप्रदानेन च।२०।
श्रवदः सर्वम्।२१। धान्यप्रदानेन सी।भाग्यम्।२२।
तिलप्रदः प्रजामिष्टाम्।२३। इन्धनप्रदानेन दीप्ताप्रिभवति।२४। संग्रामे च सर्वजयमाप्रोति।२५।
श्रासनप्रदानेन स्थानम्।२६। श्रय्याप्रदानेन भार्याम्
।२०। उपानत्यदानेनाश्वतरीयुक्तं रथम्।२८। छत्वप्रदानेन स्वर्गम्।२८। तालव्यत्तचामरप्रदानेनाध्वपुलित्वम्।३०। वास्तुप्रदानेन नगराधिपत्यम्।३१।
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्ति दियतं ग्रहे।
तत्तन्नुग्रवते देयं तदेवाक्षय्यमिच्छता॥३२॥ ८२॥

16 om. C<sup>1,2</sup>. After 22, C<sup>1,2</sup> insert the following clause, which is really a quotation occurring in the C., खन्नोति-तानामन्थेषां दानात्वर्गमनाप्रयादिति। 25 om. V<sup>1-3</sup> C<sup>1,2</sup>; but 26 is marked र्इ in V<sup>1</sup> ³.

श्रवाह्मणे दत्तं तत्सममेव पारली विकम्।१। दि-गुणं ब्राह्मणब्रवे। २। सहस्रगुणं प्राधीते। ३। अनन्तं वेदपार्गे। ४। पुरोहितस्वात्मन एव पाचम्। ५। खसा द्हितृजामातर्थ । ई। न वार्यप प्रयच्छेत वैडालव्रतिके दिने । न बक्रवतिके विप्रे नावेद्विद् धर्मवित्॥ ७॥ धर्मध्वजी सदा लुब्धञ्छाद्मिका लोकदामिकः। वैडालव्रतिका ज्ञेया हिंसः सर्वाभसंधिकः ॥ ८॥ अधादृष्टिनैकितिकः स्वार्थसाधनतत्परः। श्रुठा मिथ्या विनीतश्च बक्रवतपरे। दिजः ॥ १ ॥ ये बक्रवतिना लोके ये च मार्जारलिङ्गिनः। ते पतन्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा॥ १०॥ न धर्मस्यापदेशेन पापं क्रत्वा व्रतं चरेत्। व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वनस्त्रीश्रद्रदमानम् ॥ ११ ॥

XCIII, 6. दुहिता जामातारश्व पात्रम्। C<sup>1,2</sup>. 7. पापे all. See M. IV, 192. 9. नेळ्यूतिकः V<sup>4</sup> (T. and C.)

<sup>17.</sup> बीषधं रसकाणादि।... 19. धान्यं वार्षित्रं ग्र्यामाकादि।... 20. सस्यानि हैमन्तिकवासन्तिकानि... 22. यान्यनुक्तानि धान्यानि कुलत्यकाद्रवमण्डुकादीनि।... 26... राज्यस्थानमाप्रोति ॥ 27... पूर्वोक्तिविधना ग्रय्यां दत्त्वोक्तलच्च्यां भार्यां विन्देत।... 30... ते दत्त्वा मार्गे सखी भवति।... 31. वास्तु ग्रष्टं तद्त्त्वा नगरप्रभुत्वमाप्रोति।... 32. यद्यस्य लाके प्रयं ग्रहेसस्य पुत्रदारादीनां वा यदभीष्टं तत्तदेवाच्यय- मिदं मे ऽस्त्रिति कामनया पात्रभूताय विपाय देयम्॥

XCIII, 1... तिस्मन्यावद्दं तावदेव परलाक उपितस्ते।... 3. प्रक्रस्मधीतं यस्य यस्मादासौ प्राधीतः।... 5. स्रात्मप्रोहित एव पात्रं न परपुरोहितः।... 6. स्वसादयाऽपि सस्येव पात्रं न परस्य... 8... हिंसो निर्देयः। सर्वेद्रोग्धा सर्वाभिसंधिकस्थ।... 9... निक्रतिः परपीडनं तद्यस्थासौ तत्परा नैक्रतिकः। यथा कथंचित्परपीडनेन सार्थसाधने निरतः।... 11. यः पापं क्रत्वा तिव्रिभित्तं प्रायस्तितं धर्मापदेशेन धर्मस्याः जेन करोति न प्रायस्तित्तस्यपदेशेन स तेन व्रतेन प्रायस्तिनेन...

\$39

प्रति चेहिया विप्रा गर्ह्यते ब्रह्मवादिभिः। छम्नाचितितं यच वृतं रक्षांसि गच्छिति॥१२॥ श्रिलिङ्गी लिङ्गिवेषेण ये। हित्तमुपजीवित। स लिङ्गिनां हरत्येनिस्तियग्योनी प्रजायते॥१३॥ न दानं यशसे दद्यान भयानीपकारिणे। न हत्यगीतशीलेभ्यो धर्मार्थमिति निश्चितम्॥१४॥८३॥

यही बलीपलितदर्शने वनाश्रया भवेत्।१। श्रपत्यस्य चापत्यदर्शने वा।२। पुचेषु भायां निश्चिष्य तयानुग-म्यमाना वा।३। तचाप्यग्नीनुपचरेत्।४। श्रप्पाल-कप्टेन पच्च यज्ञान हापयेत्।५। स्वाध्यायं च न जच्चात्।६। ब्रह्मचर्यं पालयेत्।७। चर्मचीरवासाः स्यात्।८। जटाश्मश्रुलोमनखांश्च बिस्यात्।८। चि-पवणस्वायी स्यात्।१०। कपातदित्तर्मासनिचयः संवत्सरिनचया वा । ११। संवत्सरिनचयः पूर्वनिचित-माश्वयुच्यां जह्यात् । १२। ग्रामादाहृत्य वाश्रीयादृष्टी ग्रासान्वने वसन् । पुटेनैव पलाग्रेन पाणिना शक्लेन वा ॥ १३॥ ८४॥

वानप्रश्वस्तपसा श्रीरं शेषयेत्।१। ग्रीक्षे पञ्चतपाः स्यात्।२। त्राकाशशायी प्राष्टिष । ३। त्रार्टवासा हेमन्ते। ४। नक्ताशी स्यात्।५। एकान्तरद्यन्तरत्यन्तराशी वा स्यात्।६। पृष्पाशी।७। फलाशी
।८। शाकाशी।८। पर्णाशी।१०। मूलाशी।११।
यवानं पश्चान्तयार्वा सक्तदश्रीयात्।१२। चान्द्रायगौर्वा वर्तेत।१३। त्रश्मकुटः।१४। दन्तोलूखिनको
वा।१५।
तपे। मूलिमदं सर्व दैवमानुषकं जगत्।

तपे।मूर्जिमदं सर्व दैवमानुषकं जगत्। तपे।मध्यं तपे।उन्तं च तपसा च तथा धतम्॥१६॥

<sup>12.</sup> महाते C<sup>1,2</sup>. चन है C<sup>1,2</sup>; See M. IV, 199. 13. • विश्वन C<sup>1,2</sup>. See M. IV, 200 XCIV, 2. • दर्शनेन. C<sup>1,2</sup> XCV om. v.

<sup>13.</sup> न विद्यन्ते शिखास्त्रवादीनि चैवर्शिकालिङ्गानि यस्थासाविलङ्गी।... र्टातं जीवने।पायमुपजोवित... 14. यशसे यशःकारिशे स्तावकाय। भयाद्भ्यकारिशे शचवे उपकारिशे मित्राय रुच्चधं नर्तनगानपरेभ्यस्य धर्मः साधनं न दद्यात् ... XCIV, 9. जटाः शिरिस। श्राष्ट्र मुखे। ले।मानि कच्चोपस्थवाः। नखान्दसपादयाः।... विश्वयात्।

XCV, 16. देवमानुषजं  $V^{1-4}$ ; देवमानुजं  $C^{1,2}$ ; देविकस्य मानुषस्य वा जगतः N. See M. XI, 235. दतम् ॥  $C^{1,2}$ .

<sup>13...</sup> पुटं पर्यादीयः। पलाश्मस्यूतमेव पर्याम्। पाणिः पाणितत्तम्। श्रामलं घटादिकपालं तेन वाश्रीयात्॥ XLV, 5. दिवाहृतस्यापि नक्तानेव भोजनशीलः स्थात्।... 6. एकं दे त्रीणि वा दिनान्यन्तरा त्यक्ता नक्तं भुञ्जीत।... 17. यद्खरं दुर्ज्यं... यत्यंकत्यितमपि वज्जतरान्तराय ऋत-लात्याप्तुमश्च्यं यच्चासमानदेशकालतया दूरं यच दुःकृतिसाध्यतया दुष्कारं तत्स्वमिपि तपसा साध्यते यतन्तपः पालस्यातिक्रमानईं न भवति।...

यहुत्रापं यहूरं यच दुष्करम्। सर्व तत्तपसा साध्यं तपे। हि दुरतिक्रमम्॥ १०॥ ८५॥

सर्व वदं दक्षिणां दत्त्वा प्रवच्यात्रमी स्यात्। १। त्रातमन्यमोनारोप्य भिक्षार्थं ग्राममियात्। २। सप्तागारिकं भैक्षमादद्यात्। ३। त्रलाभे न व्यथेत। ४। न
भिक्षुकं भिक्षेत। ५। भुक्तवित जने त्रतीते पाचसंपाते
भैक्षमादद्यात्। ६। सन्मये दारुपाचेऽलाबुपाचे वा
। ७। तेषां च तस्याद्भिः शुद्धिः स्यात्। ८। त्रभिपूजितलाभादुदिजेत। ८। श्रन्यागारिनकेतनः स्यात्
। १०। दृष्कमूलनिकेतना वा। ११। न ग्रामे दितीयां
राचिमावसेत्। १२। कीपीनाच्छादनमाचमेव वसनमादद्यात्। १३। दृष्टिपूतं न्यसेत्यादम्। १४। वस्तपूतं जलमादद्यात्। १५। सत्यपूतं वदेत्। १६। मनःपूतमाचरेत्। १७। मरणं नाभिकामयेत जीवितं च

# XCVI, 5. भिच्तेत्। V1-4.

। १८। ऋतिवादांस्तितिस्रेत । १६। न कं च नाव-मन्येत । २०। निराशीः स्थात् । २१। निर्नमस्कारः ।२२। वास्यैकं तस्रता बाहुं चन्दनेनैकमुक्षतः ।

नाकत्थाणं न कत्थाणं तथारिप च चिन्तयेत्॥ २३॥
प्राणायामधारणाध्यानित्यः स्यात् । २४ । संसारस्यानित्यतां प्रस्येत् । २५ । श्रारीरस्याशुचिभावम्। २६ ।
जर्या रूपविपर्ययम् । २० । श्रारीरमानसागन्तुकव्याधिभिश्चोपतापम् । २८ । सहजेश्व । २८ । नित्यान्थकारे
गर्भे वसितम् । ३० । मूचपुरीषमध्ये च । ३१ । श्रीताषादुःखानुभवनम् । ३२ । योनिसंकटनिर्गमनान्महदुःखानुभवनम् । ३३ । बाल्ये मोहं गुरुपरवश्यताम् । ३४ ।
श्रध्ययनादनेकक्तेश्रम् । ३५ । योवने च विषयाप्राप्तावमार्गे तद्वाप्तौ विषयसेवनान्तरके पतनम् । ३६ ।

## 36. तदप्राप्ती V4.

XCVI, 1... सवें वेदं सवें धनम्... 2. भिक्तार्थमेव ग्रामं प्रविश्रेज्ञान्यथा॥ 4. सप्तानामिष मध्ये यत्र ग्रष्टे भिक्ता न लभ्यते तत्र...
6... खबिश्रिटादज्ञाद्भैक्तं याचेत।... 12. वर्षाभ्योऽन्यत्र ग्राम रकरात्रं
चसेत्।... 15. वस्त्रेण पावितं जलं न ग्रक्तीयात्... 17. वैकल्पिके सांश्रथिके वा शुद्धादौ यत्र मनःप्रसादस्तदाचरेत्॥ 18... चिरं जीवेय... इति॥

<sup>21.</sup> नमस्कृता ऽप्याधिषं न प्रयुक्तीत किंतु नारायणस्मरणं कुर्यात्। नमे। नारायणायेति ग्रह्म् प्रणमेद्यतिम्। ब्रूयनीरायणेखेवं यतया ह्यभिवादिता इति। भिन्तार्थमाधिषो न प्रयुक्तीतेखन्ये।... 22. नमस्कृता न नमस्कृयी-त्वितं नारायणं स्मरेदिख्त्रम्। भिन्तार्थं प्रणतिं न कुर्यादिखन्ये॥ 27... विपर्यया बलीपिलताद्यभिभवस्तं च प्रश्चेदिति सर्वच संबन्धनीयम्॥ 28. शारीरा व्याध्ये।ऽर्श्वजीहादयः। मानसा मनाविन्तेपादयः। व्यागन्तुका वातिपत्तीद्रवेशादयः।... 32. तच ग्रभीष्रये माद्रभुत्तपीतश्चीतेष्णात्रपानादिः जन्यं श्चीतेष्णानुभवदुःखं च॥ 34... गुरूषां मातापिचादीनाम्।... 35. तत उपनीतस्य वेदाध्ययने गुरुषुश्चध्ययनावधानाद्यनेकक्षार्य् ॥ 36. तारुष्ये पुनः सक्तचन्दनवितादिपाप्तावनेकविषयाप्राप्तावनेकक्षारम्। तेष्ठामेव विषयाणां निष्ठेशतिक्रमेण प्राप्तानां सेवने नरक्षपातं च।...

अप्रियैर्वसितं प्रियैश्व विप्रयागम् । ३७। नर्के च सुमहद्दःखम् । ३८। संसारसंस्ती तिर्यग्यानिषु च । ३८। एवमस्मिन्सततयायिनि संसारे न किंचित्स्खम् । ४०। यदपि किंचिद्ःखापेशया सुखसंज्ञं तदप्यनित्यम् । ४१। तत्सेवाशक्तावलाभेन वा महद्वास्। ४२। शरीरं चेदं सप्तधाधुकं पर्य्येत् । ४३ । वसारुधिरमांस-मेदाऽस्थिमजाशुकात्मकम्। ४४। चर्मावनहम्। ४५। दुर्गन्धि च । ४६ । मलायतनम् । ४७ । सुख्यतैरपि वृतं विकारि। ४८। प्रयता इतमपि विनाशि। ४८। कामकोधलाभमाहमद्मात्सर्यस्थानम्। ५०। पृथिव्यते-जावाळाकाणात्मकम्। ५१। ऋस्थिणिराधमनिसाय-युतम् । ५२ । रजखलम् । ५३ । षट्त्वचम् । ५४ । अस्यां चिभिः श्रतेः षष्ट्यधिकैधैर्यमाणम्। ५५। तेषां विभागः । ५६ । स्रक्षीः सह चतुःषष्टिर्शनाः। ५०। विंशतिर्नखाः

। प्ट। पाणिपादश्रलाकाश्व। प्रशेष पष्टिरङ्गलीनां पर्वाणि
। ई॰। द्वे पाष्ण्रीः। ई१। चतुष्ट्यं गुल्फेषु। ई२।
चत्वार्यरत्योः। ई३। चत्वारि जङ्गयोः। ई४। दे दे
जानुकपोलयोः। ई५। कर्वसयोः। ई६। श्रष्टतालुषक्षश्रोणिफलकेषु। ई०। भगास्थे कम्। ई८। पृष्ठास्थि
पञ्चचत्वारिं शङ्गागम्। ई८। पञ्चद्शास्थीनि ग्रीवा। ७०।
जञ्चेकम्। ७१। तथा हनः। ७२। तन्मूले च दे
। ७३। दे ललाटास्थिगण्डे। ७४। नामा घनास्थिका
। ७५। श्रद्धंः स्थालकेश्व सार्धं दासप्ततिः पार्श्वकाः
। ७६। उरः सप्तद्श्य। ७०। दो शङ्क्वते। ७८।
चत्वारि कपालानि श्रिरसञ्चेति। ७८। श्ररीरेऽसिनसप्त श्रिराश्रतानि। ८०। नव सायुश्रतानि। ८१।
धमनीश्रते दे। ८२। पञ्च पेशोश्रतानि। ८३। सुद्र-

66. दे दे |  $C^{1,2}$ ; om. v. 71. जान्वेनं |  $C^{1,2}$ . 76. स्थानकैस्थ  $C^{1,2}$ v.

<sup>40.</sup> सुखम् om. C<sup>1,2</sup>. 48. दत्तं C<sup>1,2</sup>. 54. घट् लक्पेशि C<sup>1,2</sup>; om. v.

<sup>37...</sup> प्रियेः पुत्रकात्रादिभिश्च वियोगः॥ 41... यितं चिद्रःखाभावापेच्या सुखलेन व्यविज्ञ्यते... 42. तेषां वैषयिकसुखानां रागादिना
विषयसेवाण्यती प्रक्ताविप दारिने ग्रेण विषयाताभे वा महदेव दुःखम्॥
48. पानभोजनादिजन्यैः सुख्यतिर्युक्तमिष पानभोजनादिभिरेव विकारि।
तत्तद्गुरुवाष्ट्रभावेन श्लेषाजीर्यादिदुःखप्रताकुलिमवर्यः॥ 49. रसायनादिप्रयत्निश्चरष्टतमिष... 57. सूच्याणि दन्तमूबभूतान्यस्थीनि स्थालास्थानि
दात्रिण्यावन्त एव तदुत्यद्गा दन्तास्तैः सह...

<sup>59.</sup> करपादयाः एछे श्लाकाकाराखङ्ग लिम्लभूतानि विश्विरेवास्थीनि॥ 60. प्रत्येकं विश्वत्यङ्गुलीनां त्रीणि त्रीणि प्रवाणीत्येवं ष्ठिः प्रवास्थीनि॥ 67. स्रद्धाः कर्णनेत्रयामध्यभवः श्रङ्काधोभागः।... 75. नासा नासिका सा च घनसंज्ञेकास्थिमती॥ 76. पार्श्वका वङ्गयः।... तासां वद्यसि संध्यस्थीन्थर्नुदान्यभयता दश्च दश्चित विश्वतिः।... तासामेव एष्ठतः संध्यस्थीन स्थालका उभयतस्त्रयोदश्च त्रयोदश्चित षड्वंश्वतिः।... 80... श्चिराणां वातिपत्तादिवाहिनीनाम्... 82. धमन्यः प्राणवाहिन्थे नाद्यस्तासां द्वेश्वते॥ 83. वाह्याभ्यन्तराणां मांसपेश्वीनां पञ्च श्वतानि॥

धमनीनामेकानचिंश्रल्लशाणि नव शतानि षट्पचा-शहमन्यः। ८४ । लक्षचयं ग्रमश्रुकेशकूपानाम्। ८५ । सप्तीत्तरं मर्मशतम्। ८ई। संधिशते दे। ८७। चतुः-पञ्चाश्रद्रोमकेाव्यः सप्तषष्टिश्च लक्षाणि।८८। नाभिराजा गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खकौ मूर्धा कण्डो हृद्यं चेति प्राणायतनानि। ८८। बाहुदयं जङ्गादयं मध्यं शोर्षमिति षड्क्रानि। १०। वसा वपा अवहननं नाभिः क्लोमा यक्तसीचा खुद्रान्तं रुक्क वी बिस्तः पुरीषाधानमामा-शया हृद्यं स्यूलान्त्रं गुद्मुद्रं गुद्केष्ठम्। ११। कनी-निके अक्षिक्रटे प्रष्कुली कर्णी कर्णपत्रकी गएडी भुवी

श्रृङ्खको दन्तवेष्टावाष्ठी ककुन्दरे वंश्र्णी रुषणी रुक्की श्चेषासंघातको स्तनौ उपजिह्ना स्फिजी बाह्न जड्डे जरू पिण्डिके तालूदरं बस्तिशीधी चिव्कं गलगुण्डिके अव-दुश्चेत्यस्मिन्शरीरे स्थानानि। १२। शब्दस्पर्शरूपरस-गन्धाश्च विषयाः। १३। नासिकाले। चनत्विग्जहात्रो-चिमिति बुडीन्द्रियाणि। १४। इस्तौ पादौ पायूपस्थं जिह्नेति कर्मेन्द्रियाणि। ८५। मने। बुह्यिरातमा चाव्य-क्तमितीन्द्रियातीताः। १६। द्रदं ग्रीरं वसुधे क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः श्लेवज्ञमिति तदिदः ॥ १७॥ क्षेत्रज्ञमपि मां विडि सर्वक्षेत्रेषु भाविनि। श्चेत्रश्चेत्रज्ञानं ज्ञेयं नित्यं मुमुखुणा ॥ ८८ ॥ ८६ ॥

॥ विष्णस्मती हई॥

<sup>91.</sup> ज्ञोम V1-4v; ज्ञोमा C1,2v; ज्ञोमा N. यद्यत् om. V4. **रका** े C1,2

<sup>84.</sup> खूलधमनीनां भाखाः चुद्रधमन्यस्तासामपि प्रशाखा धमन्यः ।... 85. मुख्स्थानि रामाणि भ्रमश्रुणि। शिरोजाः केशाः। कूपा रामकूपाः स्वेदस्ववणे सिविराणि ।... 86. ममाणि म्हलुस्त्रेश हेतुस्थानानि ।... 88... राम्यां सूत्रावरा भागाः।... 89... तत्वरूपमुत्तं स्वयन्तरे। इदि तिष्ठति यच्छ्डमीषङ्गतां सपीतकम्। चोजः प्ररीरे संख्यातं तज्ञाशाज्ञाश्रमः च्हतीति। श्रेषं प्रसिद्धम्।... 91. चान्तराखादः।... क्तामा मांसपिग्डा यद्यत्वालखग्डस्तो च दिच्याकुचित्यो । भीहा मांस-पिछा उव इननं च सव्यकु चिस्यो।... टकाकी इदयसमीपस्थी मांस-पिगडी ।... पुरीवाधानं मलाश्रयः ।... स्थूलान्तं दीर्घान्त्रम् ।... गुद-कासं बाह्याद्रदवलयादन्तर्भुदवलये हे। एकतं जात्यभिप्रायेग। एष चानारे। विस्तारः। चङ्गानाराखाइ॥

<sup>92.</sup> अवट॰ C<sup>1,2</sup>; अवद्ध v. भ्रारीस्के V<sup>1-3</sup> C<sup>1,2</sup>v. 98. चीर्च द्योत्रज्ञ V2 C1,2v. See Bhag. Gîtâ XIII, 2 (द्येत्रद्येत्रज्या-र्ज्ञानम्).

<sup>92...</sup> चित्रकूटे पद्माणी। नेजनासासंधी इत्यन्धे। श्रष्ट्राली कर्ण-श्रव्युली।... रक्ती पूर्वीतावेव स्रोशसंघातप्ररही। स्तनाविति स्त्रीणामुचाते। इदिमत्यमेव व्याख्येयमन्यथा बाह्याङ्गाभिधानप्रस्ताव अन्तरंगये।र्वकायाः पन-रिम्धानमसंगतं स्थात्।... ऊरू जानूपरिभागौ । पिराइको जङ्घोर्वामांसली मागी। ... बिलाशीवीं बक्तेर्मू त्राश्यस्य शीर्षावुपरि स्थिती नली।... खवटु-र्घाटा। ... चिस्मन्यरीरे प्रायस्थानानि।... 96... इन्द्रियागो चरला-च्ह्रव्यनुमानादिग्रम्थाः। 97... तदी ग्रहीतुं व्यक्तुं च जानाति तमात्मान-मात्मविदे। यागिनः चीत्रचमित्याकः।... 98... सर्वेषु जरायुजायङ्ज-खेदजाद्भिक्केष चेत्रेष मामेव चेत्रज्ञं जानीहि।...

जरुषोत्तानचरणः सब्ये करे करिमतरं न्यस्य तालुस्थाचलिजिह्नो दन्तैर्दन्तानसंस्पृश्गन्स्वं नासिकायं पश्यन्दिश्रश्वानवले।कयन्त्रिभीः प्रशान्तातमा चतुर्विश्रत्या तस्वर्यतीतं चिन्तयेत्। १। नित्यमतीन्द्रियमगुणं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धातीतं सर्वज्ञमितिस्थूलं। २। सर्वगमितस्वर्यः। ३। सर्वतःपाणिपादं सर्वताऽिक्षिशिरोमुखं सर्वतःसर्वेन्द्रियशिक्तम्। ४। एवं ध्यायेत्। ५। ध्यानिरतस्य च संवत्सरेण योगाविभावे। भवित। ६। श्रथः
निराकारे लक्षवन्यं कर्तुं न शकोति तदा पृथिव्यप्तेनोवास्वाकाश्रमनाबुद्धातमात्र्यक्तपुरुषाणां पूर्वं पूर्वं ध्यात्वा
तच लब्धलक्षसत्तत्त्रपरित्यच्यापरमपरं ध्यायेत्। ७। एवं
पुरुषध्यानमारभेत। ८। श्रवाष्यसमर्थः स्वहृदयपद्म-

XCII, 7. तचलच्चत्तत्तत्परियज्य  $V^{1-3}$ ; तचलच्चत्त्रत्परियज्य  $C^{1,2}$ ; लक्षलच्चस्यं परियजेत् v; लक्षलच्चत्त्रत्परियज्य Ap.

XCVII, 1... तथात्ताने सब्ये करे दिल्लाणकरमृत्तानं न्यस्य । पूर्वापरादिदिश्व अनवलाकयन् ।... 2. स्तानि विश्वेषणानि पृष्वस्य व्यतिरेकिहेतुतया तत्त्वभेदप्रतिपादकानि ।... 3. सर्वेगं व्यापकमितिस्यां निराकारम् ।... 4. सर्वतः सर्वस्मिन्नपि प्रदेशे पाणिपादात्ति- श्रिरामुखेथाप्तं तथा सर्वतः सर्वेष्वपि श्रव्यादिषु विषयेषु सर्वेषां चल्रुरा- दीन्त्रियाणां श्रितिर्गृहणसामर्थां यस्य तादश्मयमर्थः ।... 7. यदा निराकारे ब्रह्मणि जल्रासाम् व वस्यमन्तः करणस्थेयं कर्तुं न श्रकोति तदा एथि- व्यादिपुरुषान्तानां दशानां मध्ये पूर्वस्मिन्यूर्वस्मिन्यानपरिपाकेनान्तः करणस्थैर्यविषयतामानीते तत्तत्परिहारेणापरमपरं चन्तः करणस्थैर्यविषयतामान- यत्।... बुद्धिर्विद्यानात्मकं महत्त्वम् । आत्माहंकारः । च्यातं प्रधानम्।...

स्यावाङ्मुखस्य मध्ये दीपवत्युरुषं ध्यायेत्। १। तचाष्य-समर्थो भगवन्तं वासुदेवं किरीटिनं कुण्डिलनमङ्गदिनं श्रीवत्साङ्कं वनमालाविभूषितारस्कं सौम्यरूपं चतुर्भुजं श्रङ्खचत्रगदापद्मधरं चरणमध्यगतस्ववं ध्यायेत्। १०। यद्मायित तदाप्नोति ध्यानगुद्धम्। ११। तस्मात्सवेमेव श्ररं त्यक्ता श्रश्लरमेव ध्यायेत्। १२। न च पुरुषं विना किंचिद्प्यश्लरमस्ति। १३। तं प्राप्य मुक्तो भवति। १४। पुरमात्रम्य सकलं श्रेते यस्मान्महाप्रसुः। तस्मात्युरुष द्रत्येवं प्रोच्यते तस्वचिन्तकैः॥ १५॥ प्रायाचापरराचेषु योगी नित्यमतन्द्रतः।

17. चप्ता V1-4 v N.; चसता C1,2. See the C.

तत्त्वातमानमगम्यं च सर्वतत्त्वविवर्जितम्।

<sup>8.</sup> तत्र एथियादिध्यानत्रमेणात्मधानेऽध्यसमर्थः 10. तत्र चेत्रच-ध्यानेऽध्यसमर्था भगवनां सितलितवदनताविभावितसौम्यरूपम् चरणकमलयुगलाराधनतत्परवसंधरं श्रीधरं ध्यायेत् ॥ 11... खत्तदेष्ट्यः तत्सायुन्यमेव भवतीति ध्यानानां निगूष्ठं तत्त्वम् । 14. तं ... पृष्ठधं प्राप्यः ध्यानयोगेनाभिन्नत्वेन प्रतिपद्य 15. सक्तलं स्थावरजङ्गमात्मकं पृरं भूतग्राममन्तर्यामित्वेनात्रम्याभियाप्य महाप्रभुः परमात्मा यसान्धेतेऽधिति-धित तस्मादात्मतत्त्विनत्तेरध्यात्मविद्वरसौ पृष्व द्रव्युच्यते ॥ 17... खग्रम्यं चत्तुरादिप्रमाणागन्यम्। सर्वैः पूर्वात्तैः प्रक्रत्यादितन्विर्विनर्तं प्रकृतिविक्रतिः

श्रमकां सर्वभृषेव निर्मुणं गुणभोकृ च॥१०॥ बहिरन्तश्र भूतानामचरं चरमेव च। स्रक्षत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्यं चान्तिके च तत्॥१८॥ श्रावभक्तं च भूतेन विभक्तामव च स्थितम्। भूतभव्यभवद्रूपं ग्रमिष्णु प्रभविष्णु च॥१८॥ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्॥२०॥ इति श्लेचं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मङ्गक्त एतिहज्ञाय मङ्गावायोपपद्यते॥२१॥८०॥

भावेन ।... असक्तमिति पाठे प्रक्रत्यादावासिक्तरिक्तम्। सर्वे भूतादिग्रामं विभवीति सर्वश्टत्।... निर्धुयां गुर्योः सत्त्वादिभिः श्रून्यं गुर्यानां सत्त्वादि-कार्याणां ज्ञानसुखादीनां भोत् सान्तिभूतम्।... 18. भतानां प्राणिनां बहिभाग्यरूपेगान्तभात्र्रपेग च स्थितम्। चचरं वक्षीलादिरूपम्। चरं जनपवनादिरूपम् । सूर्यालादपकारलाज्जिज्ञासाया घ्यागोचरम् । दूरस्थं बुद्धाद्यविषयम्।... अन्तिने इत्यद्ममध्ये स्थितम्।... 19. भूतग्रामेगा-विभक्तमात्यन्तिकभेदरहितं कार्याणां प्रतिभासिकभेदेन च भिन्नमिवाव-भासमानम् । भूतमतीतकालं भव्यं भविष्यत्वालं भवदर्तमानकालं तेषां समाहारी भूतभव्यभवत्तद्र्यं जगता ग्रसिष्णु संहारकं प्रभविष्णुत्पादकं चिति विज्ञेयम् । 20. ज्योतिषां चन्द्रसूर्यादीनां परप्रकाणकानामपि च्योतिः, प्रकाशकम् ।... खतं एव तमसोऽज्ञानात्परं तिव्वती प्रकाश-मानम्।... ज्ञानं ज्ञानरूपं चिद्रपत्वात्। तदेव च घटपटाद्याकारेगा च्चेयम्। ज्ञानग्रम्यं ज्ञायते तेनेति ज्ञानं योगस्तेन ग्रम्यत इति ।...धिष्ठितं व्यवस्थितम्... कान्दसोऽलीपात्।... 21... ज्ञानं ज्ञायते तेनेति व्यत्पत्त्या ज्ञानसाधनं योगः। ज्ञेयं ... ब्रह्म ध्येयम्। एतच सर्वं मदुत्तं विशेषेण ज्ञाला मद्भन्ता मद्भावायोपपद्यते योग्यो भवतीति॥

द्रत्येवमुक्ता वसुमती जानुभ्यां शिरसा च नमस्तारं कृत्वोवाच । १। भगवंस्वत्ममीपे सततमेवं चत्वारि महाभूतानि कृतालयान्याकाशः शृङ्खरूपी वायुश्रक्ष-रूपी तेजश्र गदारूप्यमोऽम्भोरुहरूपि श्रहमप्यनेनेव रूपेण भगवत्पादमध्ये परिवर्तिनी भवितुमिच्छामि। २। द्रत्येवमुक्तो भगवांस्तयेत्युवाच। ३। वसुधापि स्वध्यकामा तथा चक्रे। ४। देवदेवं च तुष्टाव। ५। श्रों नमस्ते। ई। देवदेव। ७। वासुदेव। ८। श्रादिदेव। ८। कामदेव। १०। कामपास। ११। महीपास । १२। श्रनादिमध्यनिधन। १३। प्रजापते। १४। सुप्रजापते। १५। कर्जस्पते

XCVIII, 1. The older part of v ends with eq Two leaves are added at the end, in large modern characters; they contain a mere repetition of the last page of the old MS. up to the end of XCVII. 11 om. C<sup>1,2</sup>.

XCVIII, 2. पञ्चानामिष महाभूतानां भगवदेकाधारतायामिव प्रेषा-दाकाप्रादीनां चतूर्णां प्रञ्चादिचतुष्ठयरूपेण भगवत्यवस्थानिसद्धी ममैव किमिति वैकच्चस्थमिति तत्यरिहाराय मयापि त्ययेवावस्थियमिति प्रार्थना॥ 4...पूर्णकामा एथियपि तथैवान्वतिष्ठत्॥ 9. देवानामादिकत्यत्तिस्थानम्... 10. कामैरिभलाषैः स्रष्टिस्थितिसंहारकेदीयतीति कामदेवः। धर्मादिचतुष्ठयं वाञ्हद्भिः काम्यत इति कामः स चासौ देवस्वेति वा॥ 14. प्रजानां देवासुरमनुष्यादीनां पित्रन्तर्थामी॥ 2.8

। १७। वाचस्पते । १८। जगत्पते । १६। दिवस्पते । २०। वनस्पते । २१। पयस्पते । २२। पृथिवीपते । २३। सिललपते। २४। दिक्पते। २५। महत्पते । २६ । मरुत्पते । २७ । लक्ष्मीपते । २८ । ब्रह्मरूप । २८। ब्राह्मणप्रिय । ३०। सर्वग । ३१। अचिन्य । ३२ । ज्ञानगम्य । ३३ । पुरुद्धत । ३४ । पुरुष्टत । ३५ । ब्रह्माखा । ३६ । ब्रह्मप्रिय । ३७ । ब्रह्मकायिक । ३८ । महाकायिक । ३८ । महाराजिक । ४० । चतुर्महा-राजिक। ४१। भास्वर। ४२। महाभास्वर । ४३। सप्त । ४४ । महाभाग । ४५ । स्वर । ४६ । तुषित । ४७। महातुषित । ४८। प्रतर्दन । ४९। परिनि-र्मित । ५०। अपरिनिर्मित । ५१। वशवर्तिन् । ५२।

यज्ञ। पूरु। महायज्ञ। पूथ। यज्ञयोग। पूप्। यज्ञ-गम्य। पूर्द। यज्ञनिधन। पूछ। ऋजित। पूट। वैकुग्र । पूट। ऋपार। ६०। पर। ६१। पुराण। ६२। लेख । ६३। प्रजाधर। ६४। चिचिश्विग्डधर। ६५। यज्ञ-भागहर । ६६ । पुराड़ाशहर । ६७ । विश्वेश्वर । ६८ । विश्वधर । ईट । मुचिश्रवः । ७० । अच्युतार्चन । ७१ । इतार्चिः। ७२। खग्डपरशो। ७३। पद्मनाभ। ७४। पद्मधर । ७५ । पद्मधाराधर । ७ई । हृषीकेश । ७७ । एकग्रङ्ग। ७८। महावरा ह । ७१। द्रहिण । ८०। अच्यत । ८१ । अनन्त । ८२ । पुरुष । ८३ । महापु-रुष। ८४। कपिल। ८५। सांख्याचार्य। ८६। विष-क्सेन। ८७। धर्म। ८८। धर्मद। ८९। धर्माक्रं। ८०। धर्मवसुप्रद् । ८१ । वरप्रद । ८२ । विष्णो । ८३ । जिष्णो। ८४। सिंहष्णो। ८५। स्रष्णा। ८६। पुग्ड-

### 68. विश्वन C1,2.

<sup>19.</sup> जगतां... चलनादिकियाहेतुः॥ 21... प्रतिः प्रदेश्विकः॥ 22. पयसो बालादिजीवनहेताः स्तन्यस्य पतिः प्रवर्तकः ॥ 23. प्रथियाः पतिः बीजप्ररोच्याम्रतिः ॥ 25. दिशां दिग्भागानां पतिः प्रागादिव्यवद्वारहेतुः ॥ 26. महता महत्तत्वस्य ... 28. बद्याः पतिः प्रदाता॥ 29. ब्रह्मा निर्वचनीयं रूपं यस्य ॥ 30. ब्राह्मणा वेदविदः प्रिया दियता यस्य ।... ब्राह्मगानां वा प्रियः ॥ 34. पुरुभिर्वेक्डिभिर्यचेक्टित खाह्नतः ॥ 35. पुरु-भिर्बेड्सिवेदैः स्ततः ॥ 37. वेदानां प्रियः । वेदाः प्रिया यस्येति वा ॥ 39. खपरिच्छित्रमतिः। 44... सप्तभित्तिकं साम ... यदा सप्त लेका ऊर्ध्वमधस्व यस्रोत्यर्शादित्वादच्॥ 47... तुषिती भक्तसमर्पितैः कर्मभिः॥ 48. कर्मयतिरेकेणापि नित्यतुष्टः ॥ 49. प्रलये सर्वलाकान्प्रकर्मेण तर्दति हमत्तीति वा ॥ 50. परितः प्रपद्माकारेख निर्मितः ॥ 51. अक्रजिमः ॥ 52. भक्तानां वर्षे वर्तितुं शीलमखा।

<sup>53.</sup> यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः।... 54. महान्यज्ञो यस्य देवा यज्ञ-मतन्वतेत्यादि अतिप्रसिद्धम्॥ 57. यज्ञानां निधनं समाप्तिर्यसिनसम-र्पेग्रोन ।... 61. मनाबुडीन्द्रियातीतः... 63. खेखेभ्या देवेभ्या हितः... 70. शुची श्रुव्याकर्णनभीले श्रवसी यस्त्रेति। शुचीनि श्रवांसि नामानि यस्येति वा॥ 72. इतेनार्चिक्तेजा यस्य॥ 75. पद्मं करे धरतीति॥ 80. हुइत्यसुरेभ्या धार्मिकेभ्या उधार्मिकेभ्या वेति हुइियाः॥ 84. महानपरि-क्किनः पुरुषः॥ 85. कपिला वर्णता नामतस्य महामुनिः।...

20£

रीकाश । १७। नारायण । १८। परायण । १६। जगत्परायण । १००। नमा नम इति । १०१। स्ताला लेवं प्रसन्नेन मनसा पृथिवी तदा। उवाच संमुखं देवीं लब्धकामा वसुंधरा॥ १०२॥ ८८॥

> दृष्टा त्रियं देवदेवस्य विष्णा-र्यहीतपादां तपसा ज्वलन्तीम। सुतप्तजाम्बनदचारवर्णां पप्रच्छ देवीं वसुधा प्रहृष्टा ॥ १ ॥ उनिद्रकाेकनदचारकरे वरेखे उनिद्रकाेकनदनाभिग्रहीतपादे। उन्निद्रके।कनद्सद्मसदास्थितीते उन्निद्रके।कनद्मध्यसमानवर्गे॥ २॥ नीलाजनेचे तपनीयवर्णे युक्ताम्बरे रत्नविभूषिताङ्गि।

> > 102. देवं C1.2. XCIX, 2. • नामि all.

चन्द्रानने सूर्यसमानभासे महाप्रभावे जगतः प्रधाने ॥ ३॥ त्वमेव निद्रा जगतः प्रधाना लक्सीर्धृतिः श्रीविर्तिर्जया च। कान्तिः प्रभा कीर्तिरथे। विभूतिः सरस्वती वागथ पावनी च ॥ ४ ॥ स्वधा तितिसा वसुधा प्रतिष्ठा स्थितिः सुदीक्षा च तथा सुनीतिः। खातिर्विशाला च तथानस्या स्वाहा च मेधा च तथैव बुडिः ॥ ५॥ त्राक्रम्य सर्वां तु यथा चिलाकीं तिष्ठत्ययं देववराऽसितासि।

॥ विष्णसृतौ हह ॥

6. ऽसिताङ्गि C1,2.

<sup>102...</sup> एवं वस्ववयधायापदेखारं महागुरं भगवनां वस्ववयेव नामिमः स्तला भगवर्ती बच्चीं संमुखं यथा भवति तथा वच्चमायामुवाच॥ XCIX, 1. द्रवीकतसुवर्णवर्णाम् ... २ ... उद्मितं ... रक्तोत्पलं तेन तद-चार करतलं यस्याः। (the next clause corrupted) तादश एव तिसमेव सदानि सदा नित्यं स्थितिमिते प्राप्ते।...

<sup>3...</sup> जगता विश्वस्य प्रधाना प्रथमाद्देश्या प्रसवित्री प्रकृतिवैति ॥ 4. जातः चतुर्व्वपि प्रवार्थेषु प्रधाना मुख्येद्रिया...मुतिः सुवितर्वा ।... विर-तिम्मृद्यया विषयसखेषु वैराग्यम् ।... कान्तिः स्त्रीपुरुषादिशरीरेषु सन्द रता। प्रभा सूर्यचन्द्रमसार्दीप्तिः।...विभूतिर्धनधान्यादिसम्हिः। सरखती विद्वामर्थत्र त्यामार्थाताः ।... पावनी प्रायस्थितादेः पापनाम्पनम्पतिस्वमेव ॥ 5. सधा पिटटितः।... वसुधा धनधार गण्यातिः।... स्थितिः स्थानण्यातिः। सुदीचा यचाधिकारसिद्धिः । सुनीतिः सामाद्युपायसिद्धिः । खातिर्विशाला सार्वजिननी प्रसिद्धिः ।... खाचा देवत्रिः ।... 6. यथा चैलाकायापका भगवांसाया तच्छत्तोसावापि जैले। काव्यापकलं सिद्धमेव प्रतिप्रतिमतार-

तथा स्थिता त्वं वरदे तथापि पृच्चाम्यहं ते वसतिं विभूत्याः ॥ ई॥ इत्येवमुक्ता वसुधां बभाषे लक्सीस्तदा देववरायतस्या। सदा स्थिता हं मधुस्रदनस्य देवस्य पार्श्वे तपनीयवर्णे॥ ७॥ श्रयात्रया यं मनसा सारामि श्रिया युनं तं प्रवदन्ति सन्तः। संसार्गे चाप्यथ यव चाहं खिता सदा तच्छृणु ने विधानि ॥ ८॥ वसाम्ययार्के च निशाकरे च तारागणाळी गगने विमेघे। मेघे तथा जम्बपयाधरे च श्कायधाळा च तड्त्रिकाशे॥ ६॥

7. 3雨 V4 N.; 3雨i C1,2.

विनाभावादभेदादिति यद्यपि तथापि तव विभूतेर्वसितं निवासस्थानमहं प्रकामि । 8. एवं संभावयेत्यस्य भगवता निदेशेन यमेवाहं मनसा भारामि तमेव सन्तः श्रीमन्तं प्रवदन्ति । . . संसार्याहेताभगवित्रदेशे च सित यत्राहं तिस्तामि तदिष हे लेकिधानि प्रयुख्य । 9. वासस्थानान्याह । . . . निर्मेषे गगने । चलम्बं पतनेत्मुखं पयः पानीयं धरतीति तादशे प्रवाधनभूषिते स्मरदिद्यित मेघे चाहं वसामि । चकारास्त्रधाम्बद्ध प्रत्येकं वासस्थानताभिधानाय ॥

तथा सुवर्णे विमले च रूपी रत्नेषु वस्त्रेष्ठमलेषु भूमे। प्रासादमालासु च पाएड्रासु देवालयेषु ध्वजसूषितेषु ॥ १०॥ सद्यः कृते चाष्यय गामये च मत्ते गजेन्द्रे तुर्गे प्रहृष्टे। वृषे तथा द्रममन्विते च विप्रे तथैवाध्ययनप्रपने ॥ ११ ॥ सिंहासने चामलके च बिल्बे छचे च प्राङ्को च तथैव पद्मे । दीने हुताशे विमर्खे च खड़े त्रादर्शविम्बे च तथा स्थिताहम्॥ १२॥ पूर्णीदकुमोषु सचामरेषु सतालरुन्तेषु विभूषितेषु।

10. प्यादमालास V4. 11. T. and C. om. V4.

<sup>10.</sup> हे भूमे निर्मलयाः सुवर्णरजतयारमलयार्वस्त्रस्त्रयास्य सुधाधवः लितास प्रासादपरंपरास ध्वजभूषितेषु देवालयेषु चाहं तिस्ठामि ॥ 12... खामलके धाचीरुचे ।... प्रश्के वादो ।... निर्धीतमले खड़े तादण खादणे चाहं तिस्ठामि ॥ 13... चामरं बालखजनं तालरुचां खजनं ताभ्यां सिहतेषु विभूषितेषु विचिचेषु प्रदेशेषु । साहित्यं चाच वासामिप्रायेण न वैशिष्ण्यामिप्रायेण प्रकुनाध्याये केवलयोरेव प्राण्यस्यश्रवणात्। (See

भक्तार्पाचेषु मनाहरेषु मृदि स्थिताइं च नवाडुतायाम्॥ १३॥ श्चीरे तथा सर्पिषि शादले च श्रीद्रे तथा दिश्व पुरंशिगाचे। देहे कुमायीय तथा सुराणां तपस्विनां यज्ञहुतां च देहें ॥ १४ ॥ शरे च संग्रामविनिर्गते च खितौ सते खर्गसदःप्रयाते। वेदधनौ चाप्यय शङ्खाशब्दे खाहाखधायामय वाद्यशब्दे ॥ १५ ॥ राजाभिषेके च तथा विवाहे यज्ञे वरे स्नातिशर्स्यथापि। पृष्येषु मुक्केषु च पर्वतेषु फलेषु रम्येषु सरिद्दरासु॥ १६॥

14. यज्ञस्ताच्च C<sup>1,2</sup>. 15. स्थिताम्टते V<sup>1-4</sup> C<sup>1,2</sup>. See the C.

LXIII, 30.) श्रद्धारः कनकानुका पात्राणि स्थानादीनि तेषु मने। इरेषु... 14. दिधवीरसिंगः वौदेषु।... प्रादेशे हरिते हणे।... सुराः देवप्रतिमाः। यज्ञे जुङ्गतीति यज्ञक्कतो ऋत्विजः।... रतेषां देहे तिस्ठामि॥ 15. प्रारे चकाराज्ञन्ति च संग्रामं जिला विनिर्गते पुरुषे संग्रामभूमावेव स्तते पतिते प्रवभूते ऽपि सर्गसभां प्रयाते जीवे च... 16... वरे विवाशियते।... प्रिरसा स्नातः स्नातिप्रास्तसिन्। श्वेतपृष्येषु... रस्थेषु प्रदेशेषु पृत्तिनादिषु सरिदरास महानदीषु चाहं स्थिता॥

सरःसु पूर्णेषु तथा जनेषु
समादलायां भृति पद्मखर्ड ।
वने च वत्से च मिश्रो प्रहृष्टे
साधी नरे धर्मपरायर्गे च ॥ १०॥
श्राचारसेविन्यथ भास्त्रनित्ये
विनीतवेषे च तथा सुवेषे ।
सुशुद्धदान्ते मलवर्जिते च
मृष्टाभने चातिथिपूजके च ॥ १८॥
स्वदारतुष्टे निरते च धर्मे
धर्मोत्कटे चात्यभनादिमुक्ते ।
सदा सपुष्ये ससुगन्धिगाचे
सुगन्धिलिने च विभूषिते च ॥ १८॥

18. •वेघे C¹,² (bis). सुशुद्धे C¹,². मिछा • C¹,². 19. च सुगन्धि • C¹,².

<sup>17.</sup> सजलपूर्वेषु सरःसु निर्मलेषु जलेषु इरितहणाच्छ्जायां भृति पद्मखर्छे । फलपुष्पवित वने वत्से अभिनवजाते शिश्रो स्ननंधये प्रदृष्टे इर्षयुते । 18 ... सुश्रद्धो जितबाह्योन्द्रिया दान्तो जितमनस्तः। मल-वर्जिता निष्पापा म्ट्छाश्रनः श्रुद्धान्नभोक्ता। । 19. खदारेष्ट्रेव तुष्टः परदारिवसुखः। धर्मे निरता धर्मेकिनिष्ठः। । अवश्रमान्त्रिचतुर्वारभोजः

सत्ये स्थिते भृतिहते निविष्टे

श्रमान्विते क्रोधिविवर्जिते च।

स्वकार्यद्श्चे परकार्यद्श्चे

कल्याणिक्ते च सदा विनीते॥ २०॥

नारीषु नित्यं सुविभूषितासु

पतिव्रतासु प्रियवादिनीषु।

श्रमुक्तहस्तासु सुतान्वितासु

सुगुप्तभाग्डासु बिलिप्रियासु॥ २१॥

संस्ष्टविश्मासु जितेन्द्रियासु

कल्वियपेतासु पिथिस्थितासु।

धर्मव्यपेश्चासु द्यान्वितासु

स्थिता सदाइं मधुस्रदने तु॥ २२॥

22. क्विव्यपेतास्वविके (जुपास  $V^{1-3}$ ; ॰स विके (जुपास  $C^{1,2}$ .

नाइहितः। सर्वदा पुत्रीर्युक्तः। सुगन्धि गात्रं येषां तैः सहितः। खयं त्र सुगन्धिताः। विभूषितः कटककुण्डलादिभिक्तिस्तं ॥ 20. सत्य वक्तिरः।... निविद्यो ग्रहस्थः... 21. नानाविधभूषणभूषितासु ना-रीष्ठः... 22. संस्ट्यानि मार्जनवीपनादिभिः संस्कृतानि विभागि याभि-स्ताः।... क्रक्षपराङ्गुत्थो नित्यद्वप्रस्नभावाः। धर्मे विशिष्टापेन्ना यासां ताः।...

निमेषमाचं च विनाक्ताहं न जातु तिष्ठे पुरुषोत्तमेन॥ २३॥ ८८॥

धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठं स्वयं देवेन भाषितम्।
ये दिजा धार्यिष्यन्ति तेषां स्वर्गे गितः परा ॥१॥
द्रदं पिवचं मङ्गल्यं स्वर्ग्यमायुष्यमेव च।
ज्ञानं चैव यशस्यं च धनसौभाग्यवर्धनम्॥२॥
त्राध्येतव्यं धारणीयं त्राव्यं श्रोतव्यमेव च।
त्राद्वेषु श्रावणीयं च सृतिकामैर्नरैः सदा॥३॥

॥ इति वैष्णवे धर्मशास्त्रे शततमाऽध्यायः॥॥ समाप्ता चेयं श्रीविष्णुसमृतिः॥

23 om. C<sup>1,2</sup>. After the comment on C, 3, V<sup>1-4</sup> add the following: इदानीं तस्यैव नित्यकाम्यत्वमाइ। य इदं पठते नित्यं भूतिकामा नरः सदा। या नरस्त्रैवर्णिकः पुमान स्त्री इदं शास्त्रं पठते स सदा भूतिभिः काम्यते। इदं रहस्यं परमं कथितं वसुधे तव। मया प्रसन्नेन जगद्धितार्थम्। सौभाग्यमेतत्परमं पविचम् (रहस्यम् V<sup>1-3</sup> C<sup>1,2</sup>)। दुःस्त्रनाशं बज्जपुष्ययुक्तम्। श्विवालयं शास्त्रतधर्मशास्त्रम्॥ The clause इदं etc. is found in C<sup>1,2</sup> as well; but there can be no doubt that this entire passage is a modern addition. See the translation.

C, 1. ये दिजास्त्रैवर्णिकाः खयमन्यैर्वा धार्यिष्यन्ति।... 3. V\* C<sup>1,2</sup> end with the above clause, but V<sup>1-3</sup> add a comment on the latter part of it, which is followed by a strongly corrupted Appendix, consisting mainly of an उत्तराचितम, which is designated as the 101. chapter.

# श्रथ श्रीविष्णुसृत्यनुक्रमणिका॥

| प्रकरणम् ।                    | प्रश्रद्धः । | प्रकरणस्। ष्टष्ठ                     | ाङ्कः ।    |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| च्यथ प्रथमाध्याय उपोद्वात-    |              | विंग्रे भौकापनीदकवाक्यानि            | 4.३        |
| प्रकरणम्                      | 9            | रकविंग्र खाद्याः क्रियाः             | ye         |
| द्वितीयाध्याये वर्णात्रमधर्मा | : 80         | दाविंग्र आग्रीचिनर्गयः               | £3         |
| हतीयाध्याये राजधर्माः         | 99           | चयाविंग्रे द्रव्यसुद्धिः             | ξc         |
| चतुर्धे ऽर्धदगडः              | १०           | चतुविंग्रे विवाचनिरूपणम्             | 98         |
| पश्चमे ऽछादश्रपदेघु दग्छः     | १०           | पचिवंशे स्तीधर्माः                   | €          |
| षष्ठे ऽधमर्गादिविचारः         | ٠٠ جد        | विश्वं प्रे सवर्णासवर्णस्त्रीधर्माः  | 99         |
| सप्तमे लेखम्                  | ३२           | सप्तविंग्रे गभाधानादिसंस्काराः       | 95         |
| अष्टमे साचियः                 | ३३           | अछाविंग्रे ब्रह्मचारिधर्माः          | <b>C</b> 0 |
| नवमे समयित्रया                | ₹€           | रक्तानिंग्र याचार्यवद्याम्           | <b>∠8</b>  |
| दण्मे धटदियम्                 | \$5          | चिंग्र अध्ययनधर्माः .                | Cil        |
| रकादग्रे ऽमिदियम्             | 3₹           | रकर्त्रिय चित्रगुरुवद्याम्           | 22         |
| द्वादण उदकदियम्               | 83           | दानिंग्रे गुरुधमीतिदेशविषयाः         | 37         |
| चयादग्रे विषदिचम्••           | 88           | चयस्त्रिंग्रे प्रायस्वित्तोपेाद्वातः | 83         |
| चतुर्देशे देवादकदिव्यम्       | ৪২           | चतुस्त्रिंगे ऽतिपातकखरूपम्           | 83         |
| पश्चदशे दादश पुत्राः          | 8₹           | पच्चित्रं महाधातकखरूपम्              | 63         |
| घोडग्रे विविधोत्पत्तिः        | 84           | घट्चिंग्रे ऽनुपातकंखरूपम्            | 53         |
| सप्तद्शे धनविभागः             | 8€           | सप्तिंग्र उपपातकविभागः               | €\$        |
| अष्टाद्रे नानाजातिभागः        | 85           | खष्टाचिंग्रे जातिभंग्रकरवि-          |            |
| रकानविंशे निर्हरणम्           | 48           | भागः                                 | <b>K</b> 3 |

| प्रकरणम्। प्रष्ठाङ्गः।                    | प्रकरणमा प्रष्ठाङ्गः।             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| स्कानचलारिंग्रे संकरीकरण-                 | रकानविकतमे ग्रहाश्रमधर्माः १३४    |
| विभागः ६६                                 | षष्टितम याज्ञितम् १३७             |
| चलारिंग्रे ऽपाचीकरणविभागः ६६              | रक्षितिमे दन्तधावनम् १३८          |
| रकचलारिंग्रे मलावर्चावभागः ६६             | दाविष्टितम चाचमनम् १३६            |
| दाचलारिंग्रे प्रकीर्यक्रपाय-              | चयःविद्यतमे ऽध्वकालकार्याणि १४०   |
| चित्तम् १७                                | चतुःवस्टितमे सानविधिः १८२         |
| त्रयस्तारिंग्रे नरककथनम् ६०               | पञ्चविकतमे विष्णुपूजनम् १८५       |
| चतुःखलारिंग्रे दुर्यानिकयनम् १००          | षट्षछितम उत्तोपचारम्य-            |
| पञ्चलारिंग्रे रागविश्वेषकथनम् १०२         | विवेचनम् १६७                      |
| षट्चलारिंग्रे कच्छाणि १०४                 | सप्तघष्टितमे वैश्वदेवम् १४७       |
| सप्तचलारिंग्रे चान्त्रायणलचणम्१०६         | अष्टाषचितमे भोजनविधि-             |
| अष्टाचलारिंग्रे यावननतम् १०७              | निषेधः १५२                        |
| स्के ानपञ्चामत्तमे वैष्णवत्रतानि १०६      | रक्तानसप्ततितमे स्त्रीसंगमे       |
| पञ्चाप्रत्तमे ब्रह्महत्याप्रायस्थितम्१११  | निषेधः १५८                        |
| रकपश्चामत्तमे सरापानप्राय-                | सप्ततितमे प्रयननिषधः १५५          |
| खित्तम् १९८                               | रकसप्तितिने स्नातकधर्माः १५६      |
| द्वापञ्चाश्चतमे सुवर्शक्तेयप्राय-         | दासप्तितने दमयमौ १६०              |
| स्वित्तम् १२१                             | चयःसप्तितमे श्राद्धप्रसावः १६१    |
| चयःपञ्चाश्रत्तमे गुरुतल्पप्राय-           | चतुःसप्तितमे ऽछकात्राद्धम् १६६    |
| स्थितम् १२३                               | पश्चसप्रतितमे देवतानिर्णयः १६६    |
| चतुःपञ्चाश्रत्तमे संसर्गप्रायित्वत्तम्१२४ | घट्सप्तितमे नित्यश्राद्धकालाः १६८ |
| पञ्चपञ्चाप्रतमे र इस्य प्रायश्चित्तम् १२७ | सप्तसप्तितमे नैमित्तिकश्राद्ध-    |
| षट्पञ्चाशक्तमे स्तादीनि १३०               |                                   |
| सप्तपञ्चाशक्तमे उननुतापित्यागः १३१        |                                   |
| वासाग्रह्मणाच्ये र्णातिवेकः १३३           | कालाः १६८                         |

| प्रकरणम्। ष्टष्ठ द्वः।               | प्रकरणम्। प्रकाद्वाः।            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| कानाभीतितमे श्राद्धीपकर-             | नवतितमे प्रकीर्णकदानानि १८8      |
| यानि १७१                             | रकनवतितमे कूपारामतडागा-          |
| भीतितमे द्रव्यविभ्रेषेण वृप्ति-      | दिदानम् १८७                      |
| विश्वेषः १७२                         | द्वानवतितमे अयादिदानम् १८६       |
| काशीतितमे श्राद्धभोजनधर्माः १०३      | चयानवतितमे पाचविश्रेषण           |
|                                      | फलविग्रेषः १८१                   |
| प्रशितितमे पङ्किपावनाः १०६           | चतुर्नवतितमे वानप्रस्थधर्माः १८२ |
| ातुरशीतितमे श्राद्धे वर्च्यदेशाः १७६ |                                  |
|                                      | प्रस्थधर्माः १६३                 |
| डम्मीतितमे दघोत्सर्गः १८०            |                                  |
|                                      | सप्तनवतितमे ज्ञाने।पायाः २००     |
|                                      | अष्टानवतितमे विष्णुक्तुतिः २०३   |
|                                      | रकानग्रततमे लच्चान्त्रतिः २०६    |
| काननवतितमे कार्तिकसानम् १८३          |                                  |
|                                      |                                  |

### INDEX TO THE VEDIC MANTRAS

### quoted in the Vishnu-smriti.

This Index does not include short sacrificial formulas and invocations, and those Mantras which are quoted by their names only, such as e. g. the Purushasúkta. The last word or two words in most of the Pratíkas have been supplied from the Commentaries of Nandapandita and Devapála (Káthakagrihya-bháshya), and from the Samhitás, Bráhmanas, and Sútras. See the references in the translation.

खन पितरे मादयधं ७३, २२.
खनारी चं दिवरचाता ७३, १८.
खन्न च ने बज्ज भवेद ७३, ३०.
खपयन्वसुरा ७३, ११.
खम्ता वागम्ता ७३, १२.
खम्बा नामासि ६७, ७.
खयं यचः परमा ७३, १३.
खिनाः प्राणक्ती ते ६५, २.
खिरानेः समंधिकर ७३, १५.
खादित्या बना वसवा ७३, १२.
खापा हि छ मयास्वस् ६४, १८;
६५, ३.

स्या मे यन्तु पितरे। ७३, १२. इदमापः प्रवहत ६४, १८; ६५, ६. इह रतिरिह रमध्यम् ८६, ६. ऊनें वहन्तीरस्तं ७३, २३. एतं युवानं पतिं ८६, १६. एतते तत ये च २१, १०.

एतद्भवद्यो भवतीभ्यो ७४. ८. रतदः पितरी ७३, १२ १३. रत पितरा मनाजवैर ७३, १२. तिंदियाोः परमं पदं ६४, २०. तेजा ऽसि श्रुत्रमस्तम् ६५, ११. दधिकाव्यो खकारियम् ६५, १२. दातारा नः प्रवर्धन्तां ७३, २८. देवास पितरस्रेतत् ७३, २६. द्यौर्दर्विरचता ७३, १६. धूरसि धूर्व धूर्वनां ६५, १०. पिता वत्सानां पतिर प्ह, १३. पनर्मामैलिन्त्रियम् २८, ५१. पष्पावतीः प्रस्तवतीः ६५, ६. पृषा गा अन्वेतु नः ८६, ६. प्रिवी दर्विरचता ७३, १७. ब्रह्मा देवानां पदवीः ४८, ६. मा मे चेछा बक्त मे ७३, २५. यदः त्रवाद् ७३, १५.

यन्मे प्रकामादयवा ७३, १५. यन्मे माता प्रजुत्ताम ७३, १२. यन्मे रामः प्रजुतिः ७३, २६. यास्तिस्रन्ति या धावन्ति ७३, १२. युञ्जते मन उत युञ्जते ६४, २२;

युवा स्वासाः परिवीत ६५, ८.
ये ५व पितरः प्रेता ७३, २०.
ये देवा मने।जाता ४८, ८.
ये मामकाः पितरः ७३, १३.
रथे खचेषु उषभराजा ६५, ७.
वाजे वाजे ५वत वाजिने। ७३, ३२.
विश्वे देवाः प्रीयन्ताम् ७३, २७.

वीराझः पितरे। धत्त ७३, २१. प्रां न आपे। धन्यन्या ६५, ५. प्रां ने। देवीरभिष्ठय ८६, ११. संस्वजतु त्वा एियवी २१, १८. समानी व आकूतिः ७१, १८. सर्वांस्तानम् आवद्य ७३, १२. सुपोद्धितम् ७३, २५. स्वाताः [श्वाचाः] प्रीता [पीता] भवत ४८, १.

हिरस्यमभः समवर्तता ॰ ६५, १२. हिरस्यवर्षाः युचयः ६४, १५; ८६,

88.

#### AN ALPHABETICAL LIST

Of those terms in the Vishnu-smriti which appear to be important for the purposes of Sanskrit Loxikography.\*

| अंग्रयाहिन् १५, ३८.   | अधःखात २१, 8.        |
|-----------------------|----------------------|
| अंगुपट्ट २३, २१.      | अध्वरगुर १, ६६.      |
| च्युक्टिल २०, २४.     | खनान्यमा ६२, प्.     |
| खक्रोगन्त् ५, १२६.    | चनभिगमन २५, १        |
| चचयोदन २१, 8; ७३,     | अनिधावन्त् ५,        |
| ₹9.                   |                      |
| चनार ६२, ५.           | अनव गुरिष्ठत शिरस्   |
| चित्रवूट ८६, ८२.      |                      |
| कान्धि (कान्धिन्) ६६, | चानवस्थान २५, ११     |
| £; 9£, y.             | खनागस् ४८, १०.       |
| चगस्यात्रम देपू, १६.  | खनाच १६, ५.          |
| चयौकरण २१, १३.        | चनादिनिधन ६५,        |
| चिमितुग्ड ४३, ३४.     | चनादिसध्यनिधन&       |
| च्रग्रतस्य १६, ७.     | खनाद्यन्तल २०, २     |
| चाषु १, ८.            | चनाईकरमुख ६८,        |
| चचुतार्चन ८८, ७१.     | व्यनार्द्रपाद ६८, ३४ |
| च्यतिकपिल २८, १५.     | चानाद्वार्थ १. ३, ७१ |
| चितित्रमग ५, १८; ५,   | ¥, 9                 |
| 739                   | चनिच्छ €, २८.        |
| चितिन्रस्दु १२, ८.    | चनिद्धि ८,8; २०      |
| चितिगुर ३१, १.        | व्यनिमीच प्, १८१     |
|                       | ,                    |

चितितूर्यम् ६३, ११.

चातिमनारम १, १६.

खिनगोता ३६, १.

चतिविलम्बितम् ११, ई.

चितिद्रतम् ११, ई.

अपरिनिर्मित ६८, पूर. अपाल पू, १ 8१. अप्रक्तादित ६०, ३. अप्रतिकर्मिक्या २4, ६. अपोनिल ६२, प्र. चित्रिङ्ग प्रह, १६. र् ६०, अभागहारिन् १५, ३२. २३. अभिगामिन् १७, 8. चिभिन्नव ४४, १६. अमांसाम्म १६, १५. अमुता ६८, ३. चमुताइसता २५, ५. ८,१३ अस्त ४८, १०. अमेध्यसुज् ५१, ४१. , ३५ अम्बुजीविन् ६, २६. अयाग्य ५, ११६. ८. र. अरागदेधिन् १२, इ. १ प्. अर्घदूषमा ३, ५२. अर्थच्र १५, ४०. ८,३०. अर्धहर १८, ३२. अर्धिक ५७, १६. अर्बुद ६६, ७६. अवशर्धियतर् ५, २२. अन्धोन्धापतितत्वाग्निन्ध्, अवच्नन ६६, ६१. ११३. अविशोधन ११, ६. चत्रात्य ४८, २२.

च्यप्रताभर्तक ५, १८. असाद्विन ८, १, ५. च्यसमर्थ ८, २३, २५. चाखतन्त्रता २५, १२. चाकोशयितर् ५, २३. व्याच्चेपगा ५ 8, १ 8. खागन्तुन ८६, २८. आच्छादक ८६, ८. चादित्य ७८, १. चादिदेव १, १०; ६८, ६. चोसज (?) ८५, ५२. चाद्यदार ३, ५३. व्याधीकृत ॥, १८१. चानाभिमग्र १२, ३. खाप्त ५८, १०. च्यायसी ४३, ३८. व्यार्द ५४, १८. च्यार्घी २४, ३१. चास्मोटन ०१, ०१. इन्द्रप्रयाग ३०, ई. इहाभुन ३०, २६. उपगन्धि (उपगन्धिन्) कुशावर्ते प्यू, ११. 02, 22; 02, 4. उजिहीषुं ५०, १३. उत्तरमानस प्र, ३ई. उत्तरापरिशरस् ७०, र.

उदनहाक् ४६, १४.

उद्गरिवतर पू, ६०.

उच्चीव ६४, १४.

ऊर्जस्पति ६८, १७,

उभयतः प्रिका १०, ३.

ऊर्ध्वयुष्क ६१, ८. ऋताव्ध ४८, १०. एककर ५, ४८, ७७; गावय ८०, ६. **एकद्यन्तर**यन्तराभिन् एकवत् २१, २. एकवृह. १, ६१. एकप्रदुष्ट ६८, ७८. काएकिज ६६, ७, ८; चान्त्र ७८, २. करावाश्रम ८५, ३०. कनखल प्र, १8. कामदेव ६८, १०. कामपाल ६८, ११. काषायिन् ६३, ३६. क्राडां प्रिन् ४५, २४. कुजाम प्र, १५. कुमारधारा प्रः २५. ६६, ५ ; कुशीलवता ३७, ३२. कूटव्यव हारिन् ५४, १५. तोर्थ २३, ६१. कूटागार ४३, ४४.

> स्यानोच् ५ ४, १६. केदार पा, १७. कौज ७८, इ. स्रोमन् ६६, ६१. च्तद्रधमनी ८६, ८८.

खराडपर्यु ६८, ७३. गर्भ २७, १. ६२, ५. ग्रहकारिन् ४४, ३६. गोस्त ५६,१८. ह्यू, इ. गोनिहार ४८, १६. घना ६६, ७५. घातित्व १६, ११. ष्टतार्चिस् ८८, ७२. चन्द्रस्ता ५६, २०. ७६, ५, ६. चित्रशिखाडधर६८,६५. चीविवाक् 88, 28. जगत्नार्याकार्य १,६१. जगत्परायम ६८, १००. जलचर ४१, १; ४४, ई. जातम्रत २२, २६. जात्यपद्यारिन् ५, ६६. जैव ७८, ५. तत्परता २५, ८. तथावादिन् ५, २०. तारिक ५, १३१. तुलाधार १०, ८, ६. क्तत्तवग २८, ११; ०६, तुषित ६८, ४०. १८. त्रिसुपर्या ८३, १६. विच्लिकायाम प्र, २8. दिचगापराभिमुख ६१, 22.

> दगडवत् २८, ५. दिक्पति ८८, २५.

अपचदायिन् ५, ६१.

अनुहर्म १६, १६.

चनीरस २२, ४३.

<sup>·</sup> See the Preface.

दीन ६३, १५. दुर्गासावित्री ५६, ६. दुर्विचिन्तित ४८, १६. दुष्,-वि २8, 8१. दुष्ट १२, २. देव १. १, ४६, ५१. २. पद्मधाराधर ६८, ७६. €, ३३ १८, २; ७१; ६०. पयस्पति ६८, २२. देवकत पूर्, ह. देवमानुषज (v. l.) हपू, परिनिर्मित हट, प्०.

देवारिबलसूदन १, ८६. पार्श्विक ५८, ११. दैवी २४, ३०. मुपदा सावित्री ६४, २१. पुर ६७, १५. दृष्टिया ६८, ८०. दादश 8, ८. दिजल २८, ३६. धमनी ८ई, ८४. धर्मयोनि १, ५8. धर्मवसुप्रद ६८, ६१. धर्माङ्ग १, ५ ४; ६८, ६०. धर्माधर्मज्ञ १, ५ 8. धर् ६५, १०. धतार्चिस् १, ५६. नस ६८, ५; ६८, १५;

नडन्तिका प्यू, १६. नागवन ३, १६. नास्तिकरुत्ति ५४, १५. फलीपगम ५, ५५. निखेय पू, २५. निराणिस् ६६, २१. निर्माणकारक १, ५५. बित्तिशोर्घ ८६, ६२.

निर्वापन ४५, २१. निःश्रेषकत् ६८, ८४. न्यङ्गता ५, ३३. पच् ४३, २३. पञ्चन ७३, ५. पर्णकु ४६, २३. १ई. पात्र २१, १8, १७. पिखिक दई, ६२-पुरुषवत ५६, १५. पुरोडाग्रहर ६८ ६७. प्योपगम ५, ५६. एश्विगर्भ १, ५६. प्रचार १८, 88. प्रजाधर ६८, ६४. प्रज्वालन २३, १५. प्रतदेन ६८, ४६. प्रतिरूपक ५८, ११. प्रतिरूपविक्रयिन् ५,१२४ मन्त्रवह १, ५३. प्रभविषा ६७, १६. प्र, २७. प्रभास प्र, २६. प्रविधान २०, १६. प्राजापत्य २४, ३२. बन्धनिक ५२, ६. बिलिप्रिय हर, २१.

बज्जसर्पिळ्वा ८६, १८. बालातप ७१, ४ई. बिन्दक प्पू, १२. बौध ७८, 8. ब्रह्मदेयानुसंतान प्र,१५. ब्रह्मप्रिय ६८, ३७. ब्रह्मरूप ६८, २६. ब्रह्मवर्चस्य ७८, १०. ब्रह्माय २०, १६. ब्राह्मगप्रिय ८८, ३०. ब्राह्मी २४, २६. भगास्य ८५, २८. सर्१०, 8. भागापचारिन् १८, ३४. भाराख ५६, १३. म्यातुङ्ग च्यू, १६. मज्जा २२. ८१. मतङ्गवायी प्र, ३८. मधुकैटससूदन १,५8. मध्यम ३, ३८. मनोच प्र, ६३. मन्त १, ५३. मिलिन ६३, ३६. महत्यति ८८, २६. मचापल १, ई. महाबलपराक्रम १, ५०. महाभाखर ६८, ४३. महालय प्र, प्र. महावर्ति ६०, २०.

महात्रत ५६, २8.

माचा ६५, १8. मासिकार्थ २१, १६. मिश्रचौर ८५, १०. म्लक्षक ४६, १५. म्यालामिक २३, २8. म्तजात २२, २६. म्ताच् २१, ११. म्याप्रिन् ४५, २०. यज्ञाम्य ६८, ५६. यच्चनिधन ६८, ५०. यज्ञमृति १, ५२. यच्याग ८८, ५५. यच्चत् ६६, १८. यत्र क्षचनात्पादित १५,

यथाभूयस् ७३, २. युत्ति ७, १२. यानि २, १३. रज्जदाल ५१, २६. रम्य ६६, १६. राजसाद्यिक ७, २, ३. राम ७३, २६. रूपसौभाग्यवन्त् ६०,२ श्रीतक्तक्त्र ४६,१२. लच्चीपति ६८, २८. लेखा १. ७, ७. २. ६८, भीलमालक २८, २८.

वट् ४३, ३८. वट प्र, प्र, ६६. वडवा प्यू, ३०. वराच्यर्वत प्र, ७. वप्रवर्तिन् ६८, ५२.

वसुधा ६६, ५. वातगुल्मिन् ४५, २७. वास्मद 88, ३०. विकर ५, ८१. विजिक्न ५, २३. विमांस ५, 8६. विमेघ ६६, ६. विरागय् ७१, ५०. विश्वधर ६८, ६६. विषल १३, इ. विषमल १३, ६. विष्णुपद प्पू, 80. रका ६६, ६२. व्यालिङ्गिन् प्र, ई. वेगा पूर, रह. वेदाग्नुत्सादिन् ५ १, १३. वैकुग्छ ६८, ५६. व्याधता १६, ६. चोमन् १, ५ 8. वात्यता ३७, १६. मञ्जूचक्रगदाधर १, ५०. सम १, २४. प्राचाका ६६, ५६. प्रोर्घ ८, २०, २२. श्रुचिश्रवस् ६८, ७०. युल्न १७, १८. मुख्त २३, १६. प्रोत्र ७८, ई. श्यम २३, ५३; ८६,८५.

श्रीपर्वत प्र, ३८

श्रीपालकृष्ठ ४६, १६. स्रोधान् ५४, १६. श्वजीविन् प्र, १प्. सकूर्च ६१, १६. सप्टत ६०, २०. संवारसंवार १६, ७. संवरीवरण ३३, ४;३६, 2,2; 83,75; 88,9. सांखाचार्य ६८, ८६. सचामर ६६, १३. सततयायिन् २०, २२. सतालवन्त ६६, १३. सदीपन ६७, १६. संधिनी पूर, 80. सप्त ६, २६. सपुष्प ६६, १६. सप्तन् ६८, 88. सप्तशीर्घ १, ५६. सप्तागारिक ६६, ३. सप्तार्घ प्यू, इट. समय ६, २३; ६,१; 3,89 समानवतचारित २५,१. समानार्षप्रवर २४, ६. सर्वतःसर्वेन्द्रियशक्ति ६७, सर्वहर १८, २८. [8.

सर्वाभयपद १, ५५.

सम्राद्वल ६६, १७.

सलिलार्गावप्रायक १,५२.

ससुगन्धिगाच ६६, १६.

ससुवर्ण ६०, ५३. सहापपतिवेद्मन् ५१,१६. सुदुव्यार १, ५१. सागम ५, १८५. सांगतिक ६७, ३५. साधुपरिग्रहीत ६४,१७ सुप्रीचित ७३, २५. साझ ७४, ५, ६; ६०, १३. सुवर्णनाम ६०, १. सुगन्धा प्र, २०. सुगन्धिक ६६, ८ सुगुप्तमाख ६६, २१. सुगुप्तभाग्डता २५, ई. सुचिक्रित १०, ई. सुतप्त हर, १.

सुदीचा हर, पू. मुप्रचालित २१, १. सुप्रजापति ८८, १५. सुवर्णनाभि ८७, इ. सुसंस्तापकारतार्थ, ह सहस्त ७, १३. सुसम १, २६. सुसूद्रमेश १,५०. स्त्या ६६, ५७. स्थालक ६६, ७ई.

स्पष्टता २७, १. स्रीव ३५, ५. खधा ६६, प्र खभाव प्र, प्रप्. खर ६८, ४ई. खर्ममार्गपद प्य, ४१. खिलखित ६, २६. खाचान्त २१,१,१६;६५, १; ७३, २. खाहा हर, प्र. हरित पू, प्र

## Corrigenda.

| Page       | line | $\mathbf{for}$                 | read                |
|------------|------|--------------------------------|---------------------|
| 2          | 1    | 1.                             | 2.                  |
| 3          | 23   | giving                         | given               |
| 7          | 12   | XIX,                           | XIX, 6              |
| 2          | €    | ৽য়৽                           | ৽য়৽                |
| -          | 90   | पारमान्तो                      | पारमन्ती            |
| 28         | 20   | दुर्गम                         | दुर्गम्             |
| र्पू       | २२   | दद्यात                         | द्यात्              |
| ₹8         | ų.   | ॰पुला, पुल॰                    | ॰पुचौ, पुच॰         |
| ₹€         | 83   | 7                              | 9                   |
| 88         | १२   | ॰ द्वधं ॰                      | ॰ धर्म <sup>०</sup> |
| 82         | Ę    | ॰द्धधं,॰ ॰मेइसि                | ०द्धर्म०, ०मईसि     |
| y o        | è    | वास्तम्                        | वा सतम्             |
| y E        | 39   | मात्रेग                        | मन्त्रेग            |
| £ C        | 3    | तदत्यन्यो॰                     | तदयन्तो॰            |
| ७३         | ~    | भैमिकेस्ते                     | भाभिने स्ते         |
| •इ         | 38   | गवा                            | गवा                 |
| ૭૫         | 8    | • <b>खासप्तमात्</b>            | ॰ सा सप्तमात्       |
| ૭૫         | 88   | चतुर्भाः                       | चतुर्दश             |
| र<br>१     | 0    | ॰ मुमास्यैव                    | ॰ सुपास् व          |
| <b>E</b> ₹ | 98   | <b>त्वा</b> चार्थः             | त्वाचार्यः          |
| <b>E</b> ₹ | 23   | ॰ मिल्चं                       | ॰ मित्युचं          |
| cy         | 99   | • गार्मध्ये                    | ० गोर्मध्ये         |
| £ €        | ₹    | <ul><li>निर्ज्ञादेषु</li></ul> | ॰ निर्कादेषु        |
| ٤٥         | 78   | खनाम-                          | खनाम                |
| 83         | . 11 | ॰ मात्रान्ता                   | ॰ मात्रान्तो        |

| Page      | line      | for                 | read                      |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| <b>53</b> | १६        | •सम्                | ॰समम्                     |
| 83        | 3         | ॰वर्त्तनम्          | •वर्तनम्                  |
| EY        | -         | . स्राप्तय॰         | च्ये ब्रेय ॰              |
| €€        | १२        | <b>उन्</b> वर्ते ते | च्यनुवर्ते ते             |
| 03        | 9=        | ॰ चागम              | •च्ताम्                   |
| 03        | 39        | • त्वरण             | • लर्गो                   |
| 33        | 28        | प्रतान ॰            | <b>घे</b> तान ॰           |
| 200       | १३        | commeut             | comment                   |
|           | २२,२३     | युच्च गल्म॰         | रुच्- गुल्म°              |
| 8.8       | 2=        | <b>घ</b> ग्छादयः    | <b>घ</b> ग् <u></u> णद्यः |
| 308       | 20        | ादम्यां             | द्वादश्यां                |
| ११६       | 22        | Sâ.                 | Sû.                       |
| 388       | 20        | परे। ॰              | पुरे। ॰                   |
| 243       | 90        | च्याकाग्र           | च्याकापी                  |
| १२३       | 35        | चेदम                | चेदम्                     |
| 228       | 3         | द इं                | द्यहं .                   |
| १२७       | 94        | <b>.</b> दवगूरसम    | <b>ऽवगूर्</b> णम्         |
| १३२       | 9         | ब्रास्तं            | ब्राह्मंग                 |
| १३२       | १२        | • ज्ञतु             | . इतु                     |
| 238       | 9         | विक्रये             | वित्रयैः                  |
| १३५       | 99        | ॰ न्कुर्यात         | ॰ न्कुर्यात्              |
| १३५       | 28        | •दर्घम              | • दर्घम्                  |
| १३६       | 90        | प्राप्तान           | प्राप्तान्                |
| 680       | 50        | dele before 1       | 8 यव सादनीवा all.         |
| \$8\$     | . 20      | साघु॰               | साधु॰                     |
| 184       |           | पानासने             | यानासने                   |
| 388       | 20        | ब्रह्मीति           | ब्रह्रोति                 |
| 248       | २२        | •पर्वे•             | ब्रूहोति<br>•पूर्वे•      |
| 348       | 22        | ॰पचा•               | •पुत्रा•                  |
|           | 2 3 7 7 8 |                     | Marie Translet            |

| Page  | line | for             | read         |
|-------|------|-----------------|--------------|
| 848   | 20   | दद्यात          | दद्यात्      |
| 840   | १८   | 6               | 9            |
| १०६   | 9=   | 14              | 13           |
| 800   | १६   | ॰শ্বব্ৰ॰        | ॰ স্মাব্র •  |
| 8 = 8 | 25   | चरत             | चरत.         |
| 8 = 5 | 38   | ॰ सेाव॰         | ॰सौव ॰       |
| 8=8   | €    | पीघी            | <b>मौ</b> घी |
| 800   | 2    | भवन्ति          | भवन्ति       |
| \$38  | 25   | XLV             | XCV          |
| \$39  | 38   | त्यता           | त्यका        |
| 039   | १३   | पेग्री।         | पेभी ॰       |
| 200   | ų.   | <b>ेस्</b> यूनं | ॰ स्यूनम्    |
| 200   | 4    | ॰ सूचां         | ॰ सूचाम्     |
| VII   | 25   | उद्गरियतर्      | उद्गरियतर    |